



#### यज्ञारंभ

बीस वर्ष पहलेकी बात है। सन् १६२६ की दूसरी फरवरी थी। 'कलकत्ता-समाचार' के स्थानान्तरित होनेके बाद उसके नव पर्व्याय "हिन्दू-संसार"-कार्यालय, नया बाजार दिल्लीमें कुछ साहित्यिक महानुभाव अनायास ही एकत्र हो गये थे। उस दिन हम दोनोंके अतिरिक्त वहाँ पण्डित राधाकृष्णजी मिश्र, साहित्याचार्य पण्डित पग्न-सिंहजी शर्मा और 'प्रतिभा'-सम्पादक पण्डित ज्वालादत्तजी शर्मा आदि भी उपस्थित थे। स्वर्गीय साहित्य-सेवियोकी स्पृति-रक्षा-विषयक चर्चा चल पडी। इस प्रसङ्घको पण्डित पद्मसिहजी शर्माने प्रारंभ किया था। वे साहित्य-सेवियोकी कीर्त्ति-रक्षाके उत्कट अभिलाषी थे और इस पवित्र-श्राद्ध कार्यकी उपेक्षाको कृतव्रताके नामसे पुकारते थे। उन्होंने इस सम्बन्धमे वहे दु:खके साथ उस दिन हिन्दी-जगत्के उपेक्षा-भाव पर अपने विचार प्रकट किये थे। सहृदय शर्माजीके अन्तस्तलसे निकले हुए शब्दोंने हमलोगोंके हृदयमें घर कर लिया और हम दोनोंने यथाशक्ति पृथक् पृथक् अपनी सुविधा तथा अवकाशके अनुसार इस दिशामे कुझ कार्यभी किया। कई स्वर्गीय साहित्य-सेवियों के संस्मरण लिखे और लिखवाये गये और उनकी कृतियोंको प्रकाशित करनेकी आयोजना की गई।

यह बात खेदपूर्वक स्वीकार करनी पड़ेगी कि यह सत्कार्थ अधिक अग्रसर नहीं हो सका। साहित्यिक केन्द्रोंसे दूर और सैकडो मीलके अन्तरपर रहनेके कारण हम दोनोंका मिलना भी इस बीचमें दो-तीन बारसे अधिक न हो सका। हमें इस बातका पश्चात्ताप है कि इस पवित्र कार्यको हमने विधिवत् इससे पूर्व आरम्भ नहीं किया। आज हिन्दी पत्रकार-जगन्के एक प्रधान स्तम्भ स्वर्गीय वाब् वाल-मुकुन्द गुप्तके स्मृति-रक्षार्थ इस यज्ञको प्रारंभ कस्ते हुए हमे स्वर्गीय पं० पद्मसिहजो शर्मा और पण्डित राधाकृष्णजी मिश्रक। स्मरण हो रहा है।

राजनीतिक क्षेत्रमे हम दोनोका किसी दल विशेषसे सम्बन्ध नहीं और इस पुण्य कार्यको हम शुद्ध श्राद्ध-भावनासेही हाथमे ले रहे हैं। अपनी साधन-हीनतासे हमलोग परिचित है और यह भी जानते है कि श्राद्ध-भावनाका हमारे यहां प्राय. लोप हो रहा हे। हमलोग अपनी श्राचीन संस्कृतिका अभिमान तो बहुन करते है. पर उस पर ध्यान कम देते हैं और उसके लिये स्वयं कुछ करनेको नंयार नहीं होते। वास्त्रमें माहित्य-सेवियोंकी कीर्त्त रक्षा करना तो पाइचात्य महानुभाव जानते हैं और उनसे हमे बहुत कुछ सीखना है। कई वर्ष पहले मद्रासके 'हिन्द' में अमेरीकाके शेक्सपियर-संग्रहालयका दुत्तान्त छपा था। आजसे साठ वर्ष पूर्व हेनरी क्ले फोल्जर नामक एक सज्जनने शेक्सपियर के निपय में मसाला संग्रह करना आरंभ किया था और आज उनके स्परालयक आकार तथा मूल्यका आप अनुमान कर सकते हैं?

इस संप्रहालयके लिये भूमि खरीडनेमें और उमपर विशाल भटन बनवानेमें ४ लाख पोंड —यानी ६६ लाख रूपये ज्य हुए है। मंग्रहालयकी चीजोका मूल्य दस लाख पोंड (यानी दो करोड माठ टाम्य रूपये) संग्रहालयके खर्च के लिये अलग जमा करा दिये गये है। उस संग्रहा-लयमें शेक्सपियर तथा उनके समकालीन लेखको तथा कवियोंके विषयमें जितना भी मसाला इक्ट्रा किया जा सकता था, किया गया है।

इस संप्रहालयकी नीव कैसे पड़ी ? सन् १८६४ ई० में अमरीकामें शेक्सपियरकी त्रिशताब्दी मनाई गई थी। उस अवसरपर मुप्रसिद्ध दार्शनिक लेखक एमर्सनने उनके विषयमें एक निवन्ध पढ़ा था। उस निवन्धका एक अंश फोल्जर (Folger) नामक एक साहित्य-प्रेमी विद्यार्थनि कहीं पढ़ा और उसके हृदयमें शेक्सपियरके प्रति बड़ी अद्धा उत्पन्न हुई। उस विद्यार्थीकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी। यह शेक्सिपयरका भक्त बन गया। सन् १८८५ ई० में फोळ्जरने विवाह किया और सौभाग्यसे उनकी पत्नी भी शेक्सिपयरकी भक्त निकळी। उस दम्पतिने अपने अवकाशके समयका मुख्य भाग शेक्सिपयरके लिये अर्पित कर दिया और इसीका सुफळ हुआ—उपर्युक्त संग्रहालय।

जरा अनुमान तो कीजिये ५२ लाख रुपयेका विशाल भवन और उसमे एक करोड़ तीस लाखकी चीजे और उसके संचालनके निमित्त दो करोड़ साठ लाखकी स्थायी निधि। इस प्रकार शेक्सपियरका सम्बाश्राद्ध तो फोल्जर-दम्पितने ही किया। इसके अतिरिक्त अमे-रिकामें लिकनके कितने ही संग्रहालय है। आलिवर आर० वेरट नामक एक सज्जनने १५ वर्षकी उन्नमें अपने लिकन सम्रहालयका कार्य प्रारम्भ किया था और अपने जीवनके ३५ वर्ष उसी कार्यके लिये अपित कर दिये। वेरटने बीसियों स्थानोंकी खाक छानी और सैकड़ों स्थी पुरुषोंसे जो कि लिकनसे परिचित थे, हजारों चिट्टियां इकड़ी की। लिकनके संस्मरणों और चित्रोंको इकट्टा करनेमें वेरटने अपने जीवनके अनेक बहुमुल्य वर्ष व्यतीत कर दिये और इस प्रकार अपने आपको भी अमर कर लिया।

दूसरे सज्जन फ्रोडिशक एच० मेजर्सने लिंकन विषयक दो लाख फोटोमाफ इकट्ठे किये। डेनियल फिस नामक तीसरे सज्जनने अनुसंघान करके १६०६ में एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें लिंकन विषयक १०८० पुस्तकों और पुस्तिकाओं के नाम और पते लिखे थे। सन् १६२६ में ओक्लीफ नामक चौथे सज्जनने इनमे १६०० पुस्तक-पुस्तिकाओं के नाम और जोड़ दिये और अब एक पांचवें सज्जनने सेकडों नवीन पुस्तक-पुस्तिकाओं के नाम तलाश कर लिये हैं। इस प्रकार अबाहम लिंकनके अनेक संग्रहालय आज अमेरिकामें विद्यमान हैं।

ये सब संप्रहालय काफी दूरके हैं, किन्तु वंगीय साहित्य परिषद्का उदाहरण तो हमारे सामने कलकत्तेमें ही विद्यमान है। क्या यह हमारे लिये असम्भव है कि हमलोग कलकत्तमेंही 'हिन्दी-भवन' की स्थापना कर उसमें हिन्दी पत्रोंके साथ-साथ हिन्दी-साहित्य और साहित्य-सेवियांके विवरण संग्रह कर ? हमारा अखिल भारतीय संग्रहालय तो हिन्दी साहित्य सम्मेलनमें हैं ही, पर उसके पूरक संग्रहालय प्रत्येक जनपदमें होने ही चाहिय । चूंकि हिन्दीके प्रथम पत्र 'उदंतमार्चण्ड' का प्रकाशन सन् १८२६ में कलकत्तेसेही हुआ था और हिन्दी पत्रकार-कलाकी दृष्टिसे कलकत्ता अब भी समस्त भारतमे अग्रगण्य है, इसलिये हिन्दी पत्र-संग्रहालयकी स्थापना इसी महानगरीमे होनी चाहिये। श्रीजुगल-किशोर शुक्त 'उदंत मार्चण्ड'-सम्पाटकसे आरंभकर स्वर्गीय पण्डित दुर्गाप्रसाद मिश्र, पं० सदानन्द मिश्र, पं० कद्रदत्त शर्मा, पं० गोविन्द नारायण मिश्र, पं० हरमुकुन्द शास्त्री, पं० देवीसहाय शर्मा, पं० अमृत-लाल चक्रवर्ती, पं० माधवप्रसाद मिश्र, पं० प्रभुदयाल पांडे. बाबृ हरिकृष्ण जौहर, पं० सदानन्द शुक्त, पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, पं० नन्दकुमार-देव शर्मा, पं० ईश्वरीप्रसाद शर्मा, कुॅवर गणेशसिंह भदोरिया और सुन्शी नवजादिकलाल इत्यादिका कमस्त्रेत्र यही कलकत्ता है।

यही बाबू बालमुकुन्द गुप्तने 'हिन्दी दंगवासी' और 'भारतमित्र'के संपादकीय आसनपर क्रमानुसार समासीन होकर हिंदी पत्रकारिताको गौर-वान्वित किया था। गुप्तजीकी गणना हिन्दीके आचाय उन्नायकों और उसकी सरल-सुवोध शेलीके निर्धारकोंमें की जाती है। उनकी मृत्युके ठीक ४३ वर्ष पश्चात् संस्मरण और श्रद्धाञ्चलि-समन्वित उनका यह जीवन परि-चयात्मक 'स्मारक प्रन्थ" बालमुकुन्द गुप्त निवन्धावलीके साथ प्रकाशित हो रहा है और उस स्थितिमें प्रकाशित होरहा है, जब एक-एक करके लगभग उनके सभी सहयोगी, मित्र और बन्धु परलोकके पथिक बन चुके, उनका जीवन-सवेस्व "भारतिमत्र" भी दुर्भाग्यवश अपना अस्तित्व खो चुका। दुःखकी बात यह है कि बहुत प्रयत्न करने पर भी हम 'भारतिमत्र'की पुराना फाइलें, जिनमें स्वर्गीय गुप्तजीके महत्त्वपूर्ण जीवन-की साहित्य-साधनाका इतिहास और उस समयकी देशकी राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक स्थित एवं प्रगतिका पूरा वर्णन था, प्राप्त न

कर सके। भारतिमत्रकी पुरानी फाइलोंके साथ-साथ सन् १८६६ से १६०७ तक गुप्तजीसे सम्पर्क रखनेवाले साहित्य-सेवियोंके पत्राचारकी फाइल भी जो गुप्तजीकी थीं, और एक घरोहरकी तरह 'भारतिमत्र' कार्यालयमे ही रह गई थीं, उपलब्ध न हो सकीं। खोजमें इघर-उघर भटकने और पुराने साहित्य-सेवियोके उत्तराधिकारियों तक पहुँचने, आदिमे हमने कोई त्रृटि नहीं रक्खी। इस कार्यके लिये हमारे आह्वानपर वाबू नवलिकशोरजी और उनके किनष्ठ सहोदर श्रीपरमेश्वरीलाल गुप्त अपने ज्यापारिक और पारिवारिक कार्योंको छोडकर साथ हो लिये, किन्तु इतना श्रम और ज्यय स्वीकार करनेपर भी 'भारतिमत्र' की पुरानी फाइल और गुप्तजीकी ओरसे उनके मित्रोंके नाम समय-समय पर भेजे हुए पत्रोंके संबहकी अमूल्य निधि प्राप्त न हो सकी।

स्वर्गीय गुप्रजीकी जीवनी आदिका लेखन, सङ्कलन और सम्पादन करनेके यथार्थ अधिकारी थे, प्रसिद्ध हास्यरसावतार पण्डित जगन्नाथ-प्रसाद चतुर्वेदी और बाब्र् महावीरप्रसाद गहमरी। चतुर्वेदीजी, गुप्रजीके घनिष्ठ मित्र थे। गुप्रजीका प्रोत्साहन पाकर ही वे हिन्दी-सेवामें विशेष रूपसे प्रवृत्त हुए थे और गहमरीजीने सहकारीकी हैसियतसे प्राय आठ वर्ष इनके साथ रहकर अपने पत्रकारिता-ज्ञानको परिपक एवं परिपृष्ट किया था। हमें स्मरण है, गुप्रजीके निधनके अनंतर ही पण्डित जगन्नाथप्रसादजीने गुप्रजीकी बडी जीवनी लिखनेका विचार भी प्रकट किया था; किन्तु उनका वह विचार पूर्ण नहीं हुआ। आज यदि वे या गहमरीजी होते, तो उन्हींके द्वारा यह कार्य सम्पन्न होता और इससे कही उत्तम ढङ्गपर होता।

'भारतिमत्र'में प्रकाशित कतिपय लेखोंकी कतरन और खगींय गुमजीकी कुछ डायरियाँ भी, जो सिलसलेबार नहीं हैं, बाबू नवल-किशोरजीने अपने पास सयत्र रख छोड़ी थीं। इनके अतिरिक्त गुमजीके हिन्दी-सेवा अपनानेके प्रारंभिक समयके मित्रोंकी छुछ चिट्ठियाँ भी उन्होंके घरपर गुड़ियानीमें सुरक्षित थीं। ये सब चीजें उन्होंने उपयोगार्थ हमें दीं। इसी सामग्रीके आधारपर हमारा यह प्रयत्न है।

वृथा विस्तार न कर ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे स्वर्गाय गुप्रजीके लेखों तथा दैनिन्दिनीके उद्धरणोंके अतिरिक्त गुप्रजीके मित्रोके पत्रोके सहारे ही हमने संक्षेपमें उनके जीवनके प्रसङ्गोंकी किंद्रयों जोड़ी हैं। वस्तुतः गुप्रजीके गुणानुस्मरणमें लिखित संस्मरण और श्रद्धाञ्चलि-प्रकरणके लेख ही उनके जीवनकी भांकियों है। हमने अधिकारियों द्वारा लिखे हुए परिमित लेख देनेकाही ध्यान रक्खा। वंसे हिन्दीके उम प्रणम्यपुजारी, देशभक्त सम्पादक, आर्य-संस्कृतिके समर्थक एव श्रेष्ठ समालोचक गुप्तजीके प्रति अपनी-अपनी श्रद्धाञ्चलियां अपित वरनेका कक्तव्य और अधिकार तो हिन्दी-साहित्यके सभी उपामकोंका है। यहां यह कहना भी अप्रासङ्गिक न होगा, कि स्वर्गीय गुप्तजी और उनकी साहित्य-सेवासे सुपरिचित अथवा उनके लेखो तथा किंवताओंका स्वारस्य लेनेबालं किंतपय महानुभावोंसे ही लेख प्राप्तिके लिये हम प्रार्थी हुए थे। तदनु-सार जिन सज्जनोंने अपने लेख भेजनेकी अनुकम्पा की है, उनके हम हृद्यसे आभारी हैं।

गुप्त-निबन्धावलीके लिये लेखोंका निर्वाचन हमने सम्पादकाचार्य पण्डित अम्बिकाप्रसादजी वाजपेयीकी सहायतासे किया है। उस समय वे कलकत्तों ही अवस्थान कर रहे थे। 'निबंधावली' और 'स्मारक-प्रन्थ'के सम्पादनमें हमें श्री मोहनसिंह संगरसे पूर्ण सहयोग मिला है। हमारे परामर्शदाता रहे हैं – श्री ज्वालादत्त रार्मा, श्री श्रीराम शर्मा, श्री हिराह्वर शर्मा, प्रो० श्री लेखितप्रसाद सुकुल, श्री मौलिचन्द्र शर्मा, श्री० महादेवसिंह शर्मा, और प्रो० श्री०कन्हैयालाल सहल इत्यादि। अपने इन सभी कृपाल मित्रोंके प्रति हम अपनी आन्तरिक कृतक्रता क्षापन करते हैं। यहाँ स्वर्गीय गुप्तजीके सुपुत्र श्री नवलिकशोरजी श्रीर सनके सुयोग्य कनिष्ठ श्री परमेश्वरीलाल एवं श्री० वंशीधर गुप्तकी पिरमिक्का कल्लेख किये बिना हम नहीं रह सकते। हमारे गुप्त-वन्धुओंने स्वर्गीय

गुप्तजीकी स्पृति-रक्षाके शुभानुष्ठानमें उनकी अमर रचनाओंके साथ 'स्मारक-मन्थादि'के प्रकाशनका ही नहीं, अपितु बालमुकुन्द गुप्त-स्पृति-महोत्सवका भी समस्त व्यय-भार-वहन करनेका धन्यवादाहं उत्साह दिखाया है।

आशा है, स्वर्गीय गुप्तजीकी पुण्य-स्मृतिमे हिन्दी साहित्य सम्मेलन-के कर्णधार, हिन्दी-हिनेषी और अखिल भारतीय काम्रेसके समापति राजिष श्री पुरुषोत्तमदास टंडनकी अध्यक्षतामें अनुष्ठित यह साहित्यिक श्राद्धायोजन हिन्दी-साहित्य-संसारमें एक अनुकरणीय परम्परा बनकर कितने ही विस्मृत स्वर्गीय साहित्यिकोकी स्मृति-रक्षा करनेमें सहायक होगा।

अपनी त्रुटियोंके लिये हम क्षमा प्रार्थी हैं।

स्वर्गीय गुप्तजीकी ४३ वीं पुष्य तिथि, श्राद्ध-पश्च, २००७ वि० <sub>विनयावनत</sub> झावरमछ शर्मा बनारसीदास चतुर्वेदी



#### क्षमा-याचना

'गुप्त-निब-धात्रली' और 'स्मारक-प्र-थ'—दोनों में ही यत्र-तत्र मुद्रश-दांष और प्र्य-सम्बन्धी गलतियाँ रह जानेका हमें दुःस है। प्र्य-संशोधकोंकी अनवधानतासे कुछ भूलें रह गई हैं। 'ब' 'घ' के मेदका भो कहीं-कहीं ध्यान नहीं रक्ला गया। ३६७ पृष्ठकी ५ वीं पक्तिमें "हिन्दीकी यान" को "हिन्दीका यान" पढ़ना चाहिये। १६ वें पृष्ठकी १४ वीं पैक्तिके कुछ अत्तर भी छपते समय उखड गये हैं। इन सब दोषोंके लिये भी हम सखेद चमा-याचना करते हैं। —सम्पादक

#### आत्म-निवेदन

वत् १६६४ भाद्रशुक्ता ११, ता० १८ सितम्बर, १६०० को मेरे पूज-नीय पिता भारतमित्र-सम्पादक बाबू वालमुक्तन्दजी गुप्तका स्वर्ग-वास दिहीमें हुआ। कई महीनों लगातार बीमारी भोगनेक बाद उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि चिकित्सकोंने तुरन्त जलवायु परिवर्तनकी सलाह दी। इसलिये वे कलकत्तेके निकटवर्ती स्वास्थ्यप्रद स्थान जेसिडीह (देवघर) चले गये। किन्तु वहां भी तबीयत नहीं सँमली। उस हालतमें उन्होंने अपने जन्मस्थान गुडियानी जानेकी इण्डा प्रकट की और उनकी आज्ञाके अनुसार में उन्हें अपने घर हे जा रहा था। दिल्लीमें मेरे मामाजीने हमलोगोको ठहरा लिया और वहीं एक नामी हकीमका यूनानी इलाज शुरू हुआ। परन्तु पाँच-सात दिन बाद ही बीमारीने बढकर उनके जीवनको समाप्त कर दिया। पिताजीकी मृत्युसे हमारे परिवारपर मानो दुःखक पहाड टूट पड़ा। मेरे पूरुय पितृज्य लाला मुखरामजी और रामेश्वरदासजीने उस शोकाघातको पितृ-वियोगके समान ही दुःखद माना। मेरी उम्र उस समय २२ वर्ष की थी। मेरे अलावा मेरे होटे भई मुरारीलाल, परमेश्वरीलाल तथा दो चचेरे भाई रघुनन्दनलाल और वंशीधर—यों हम पांच भाई थे, जिनमें सबसे बडा मैं ही था। पर मैं अनुभव-ज्ञान शून्य होनेके कारण किंकर्तव्य-विमृद्ध था। उस दारुण दुःखमें हमें सान्त्वना मिली थी, पिताजीके मित्रो और साहित्यिक साथी सहयोगियोंकी सहातु-भृतिसे। पुज्यपाद पं० मदनमोहनजी मालवीय, पं० दीनदयालुजी शर्मा, पं० श्रीधरजी पाठक, पं० दुर्गाप्रसादजी मिश्र, पं० असृतछालजी चक्रवर्ती, पं० जगन्नाथ प्रसादजी चतुर्वेदी, पं० राधाकृष्णजी मिन्न, o शम्भूरामजी पुजारी, बाबू ज्ञानीरामजा हळुवासिया, आदि महातु-

भाव उस समय विद्यमान थे। इन सबके व्यक्तिगत-पत्रोंसे हमें विशेष शान्ति मिली।

पिताजीकी मृत्युके बाद यद्यपि बाबू जगन्नाथदासजीके प्रेम और आप्रह्वश मुक्ते प्रायः तीन वर्ष तक भारत-मित्र कार्यालयसे सम्बन्ध बनाये रखना पड़ा, तथापि मेरा मन उस कामसे उचट गया और अन्तमें में अपने भाइयों सहित व्यापारिक क्षेत्रमे प्रविष्ट हुआ। यह क्षेत्र मेरे लिये नया था। इस क्षेत्रमे हमारे पथप्रदर्शक और सहायक रहे भाई हिरचरणजी हलुवासिया। सम्मान्य श्रीरामदेवजी चोलानीकी स्नेहसिक्त महानुभूतिका हाथ भी हमारी पीठपर बराबर रहा। साहित्य-क्षेत्रसे सम्बन्ध विच्छेद होजानेपर भी साहित्यसेवियोके प्रति मेरे श्रद्धाभावमे किश्वित भी कमी नहीं हुई। मैं पूज्य पिताजीकी सम्बन्ध-परम्पराके नाते साहित्यकोंके दर्शन पितृभावसे करता हूं और अपनेको उनका स्नेहभाजन मानता हूं।

पूज्य पिताजीकी पुण्य समृतिमें कलकत्ते के साहित्य-सेवियों द्वारा कई बार सभाएं हुई और कितनी ही बार उनकी जीवनी प्रकाशित करनेकी चर्चा चली, पर वह आगे न बढ़ सकी। सन् १६२८ में श्रीवनारसी-दासजी चतुर्वेदीके प्रयत्नसे न केवल यहाँ एक समृति-सभा हुई, बल्कि विशाल-भारतमे उन्होंने कई विशिष्ट साहित्यिकोंसे महत्त्वपूर्ण संस्मरण भी लिखवाकर प्रकाशित किये थे।

आदरणीय पण्डित भावरमल्लजी शर्मा एवं पण्डित वनारसीदासजी चतुर्वदी—ये दोनो महानुभाव स्वर्गीय साहित्य-सेवियोंकी कीर्ति-रक्षाके विशेष अभिलाषी हैं। पूज्य-पिताजीके जीवन-वृत्तान्तकी खोजमें श्रीशर्माजीने दो बार गुड़ियानी पधारनेकी कृपा की थी। गत सन् १६४८ के सितम्बर मासके दूसरे सप्ताहमें वे, पण्डित बनारसीदासजीसे परामर्श कर अपनी योजनाके साथ कलकत्ते आये। यहां आते उन्होंने स्थानीय प्रमुख पत्रकारों और साहित्य प्रेमीयोंसे भंट की और उन्होंने स्थानीय प्रमुख पत्रकारों और साहित्य प्रेमीयोंसे भंट की और उन्होंने इस सम्बन्ध-

में हमारे परिवारको भी उसका कर्त्तव्य सुमाया । उनके आदेशानुसार हमने अपनी सेवाओं के साथ जो सामग्री हमारे पास थी, वह उनके हवाले करदी । सामग्री विखरी हुई हालतमें थी । अवश्य ही यि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसे एक गोरखधन्या सममकर उदासीन हो जाता , किन्तु श्रीशर्माजीने एक साधककी तरह जुटकर अपने आरंभ किये हुए कार्यको पूर्णतापर पहुँचा दिया । उन्होंने अपनी और श्रीवनारसीदासजी चतुर्वेदीकी ओरसे 'गुप्त-निबन्धावली' और 'स्मारक ग्रन्थ'के संयुक्त-सम्पादनकाही नहीं, बल्कि बालमुकुन्द गुप्त-स्मारक समितिके संयोजक-पदका दायित्व भी ग्रहणकर अपना अत पूरा किया ।

में अपनी और अपने परिवारकी ओरसे श्रीशर्माजी, श्रीचतु-वदीजी और बालमुकुन्द गुप्त-स्मारक समितिके सदस्योंका अत्यन्त आभारी हूँ, जिनके सहयोगसे इस यहामें साहित्यिकोंके पाद-प्रक्षालनका यह मुयोग मिला।

१३०-६-१६६० ४७, हरिसन रोड कलकता साहित्य-सेवियोंका वात्सल्य भाजन, नवलकिशोर गुप्त

## विषय-सूची ——— जीवन-परिचय

| १ जन्म-स्थान और वंश विवृति                             | ۶   |
|--------------------------------------------------------|-----|
| २ विद्यार्जनमें विघ्न                                  | 8   |
|                                                        |     |
| ३ उर्द्रकी दुनियामे                                    | १६  |
| ४ हिन्दीकी ओर                                          | २०  |
| ५ महामना माळवीयजीके साथ                                | 35  |
| ६ उन दिनोंके मित्र                                     | 80  |
| ७ वङ्गवासीका बुलावा                                    | ã o |
| ८ कछकत्तेमे पहली बार                                   | 38  |
| ८ भारतमित्रके सर्वेसर्वा                               | ८२  |
| १० आठ वर्षकी साहित्य-साधना—                            | ৫৩  |
| बजवासीसे दो-दो बाते, उर्दू बनाम नागरी, सजग प्रहरी      |     |
| 'शेष' शब्दपर शास्त्रार्थ, परखकी कसौटी, 'अन्निग्रग्ना   |     |
| विषयक आन्दोलन देशभक्तिका निर्दर्शन, समालोचकर्का        |     |
| दृष्टिमे, प्राचीन कित्रयों के प्रति भक्ति, होलीकी उगत, |     |
| मामाजिक और धार्मिक विचार । (१७० प्रष्ठ तक)             |     |
| ११ रोग और महाप्रयाण                                    | १७१ |
| १२ डायरीके पृष्ठोंसे                                   | १८४ |
|                                                        |     |
| १३ विखरी हुई वार्त                                     | १६७ |
| १४ ज्यसंहार .                                          | २१८ |
| १५ पत्रकार गुप्तजी ( भी बनारसीदास चतुवदी)              | २२३ |

#### संस्मरण और श्रद्धाञ्जलियाँ

| श्रद्धा-समर्पण (पण्डित रूपनारायणजी पाण्डेय माघुर्र | ो-सम्पादव | 5)    |
|----------------------------------------------------|-----------|-------|
| १ बहुत-सी ख़्बियां थीं मरनेवालेमें—                |           |       |
| , ( खर्गीय मुन्शी दयानारायणजी निगम 'जमाना' -       | —सम्पादक  | 126   |
| . २ तेज्ञ्वी गुप्तजी                               |           |       |
| ( खर्गीय पण्डित अमृतलालजी चकवर्ती )                |           | २७१   |
| ३ मित्रवर गुप्तजी                                  |           |       |
| ( स्वर्गीय पण्डित जगन्नायप्रसादजी चतुर्वेदी        | •         | 963   |
| ४ गुप्तजीका शुभानुस्मरण                            |           |       |
| ( स्वर्गीय बाबू गोपालरामजी गहमरी )                 | •         | २८५   |
| ५ सहकारीका अनुभव                                   |           |       |
| ( स्वर्गीय बाब् महावीरप्रसादजी गहमरी )             | **        | ₹\$6  |
| ६ कतिपय अनुकरणीय गुण                               |           |       |
| ( स्वर्गीय बाबू यशोदानदनजी अस्त्रौरी )             |           | २९९   |
| ७ अपने श्रद्धेयका स्मरण                            |           |       |
| ( स्वर्गीय रामेश्वरप्रसादजो चतुर्वेदी )            | •         | 308   |
| ८ गुप्तजीकी स्मृतिमें                              |           |       |
| ( साहित्यवाचस्पति प० अम्बिकाप्रसादर्जी वाजपेयी     | )         | ₹ • ९ |
| १ परिहासप्रिय गुप्तजी                              |           |       |
| ( महामहोपाभ्याय प० सकलनारायणजी शर्मा )             |           | ३१५   |
| ० लेखनीका प्रभाव                                   |           |       |
| ( महामहोपाध्याय पण्डित गिरिधरजी शर्मा चतुर्वेदी    | )         | 396   |
| १ गौरवान्वित गुप्तजी                               |           |       |
| ( साहित्यवाचस्पति सेठ कन्हैयालालजी पोहार ) .       | ••        | ३२०   |

| १२ पहली 🖟ट, दिल्लीमें                                |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| ( साहित्यवाचस्पति पण्डिन द्वारकाप्रसादजी चतुर्वेदी ) | ३२३         |
| १३ मधुर संस्मरण                                      |             |
| (साहित्यवाचस्पित प॰ जगन्नाथप्रसादजी गुक्क वैदा)      | ३२६         |
| १४ मर्दे मैदा गुप्तजी                                |             |
| ( पण्डित ज्वालादत्तजी शर्मा )                        | ३३४         |
| १५ खरे पत्रकार                                       |             |
| ( पण्डिन रामनारायणजी मिश्र )                         | ३४०         |
| १६ श्रद्धाञ्चलि                                      |             |
| (साहित्यवाचर्सात डाक्टर मैथिलीशरणजी गुप्त)           | 3 42        |
| १७ भारतके सच्चे मित्र गुप्तजी                        |             |
| ( साहित्यवाचस्पित पण्डित लोचनप्रसादजी पाण्डिय )      | ३ ४६        |
| १८ वह शैली, वह भाषा फिर कहाँ ?                       |             |
| ( साहित्यवाचस्पित पण्डित वियोगी हरिजी ) .            | 240         |
| १६ अपनी स्मृतिके आधारपर                              |             |
| (बाबू भगवानदासजी हालना )                             | 442         |
| २० 'हिन्दी-हिन्दू हिन्दुस्थान' मंत्रके साधक          |             |
| ( पण्डित लक्ष्मण नारायणजी गर्दे )                    | ३५७         |
| २१ अपने ढंगके एक ही                                  |             |
| ( वेदनीर्थ पांष्डन नरदेवजी शास्त्री )                | 349         |
| २२ मेरे आदर्श                                        |             |
| ( बाबू रामचन्द्रजी वर्मा )                           | <b>३६</b> २ |
| २३ एक महत्त्वपूर्ण बात                               |             |
| ( राय श्री॰ ऋणदासजी )                                | 250         |
| २४ श्रद्धांके दो-चार निशीर्ण पुष्प                   |             |
| ( पण्डित हरिहरश्वस्थजी शास्त्री )                    | ३६९         |

| २५ गुप्तजीका न्यङ्ग-च और हास्य        |     |     |
|---------------------------------------|-----|-----|
| ( पण्डित श्रीनारायणजी चतुर्वेदी )     |     | ३०५ |
| २६ गुप्तजीका सचा स्मारक               |     |     |
| ( पण्डित मौलिचन्द्रजी शर्मा )         | •   | ३८४ |
| २७ निर्भीक गुप्तजी                    |     |     |
| ( सेठ गोविन्ददासजी मालपानी )          |     |     |
| २८ गुप्तजी—कविके रूपमे                |     |     |
| (कविवर श्री रामधारीसिहजी 'दिनकर'      | •   | ३९२ |
| २६ गुप्तजीकी हिन्दी सेवा              |     |     |
| ( पण्डित जगन्नाथप्रसाद्जी मिश्र )     |     | ३९९ |
| ३० वे, जिन्होंने अछख जगाया            |     |     |
| ( पण्डित बालकृष्णजी शर्मा 'नवीन' )    |     | ४०३ |
| ३१ समालोचक प्रतिभा और कर्त्तव्यनिष्ठा |     |     |
| ( पण्डित किशोरीदासजी वाजपेयी )        | *** | ४०७ |
| ३२ मारवाडी समाज और गुप्तजी            |     |     |
| ( सेठ रामदेवजी चोखानी )               | ••• | ४१२ |
| ३३ स्मृतिके दो शब्द                   |     |     |
| ( पण्डित ब्रजनायजी गोस्वामी )         | *** | 894 |
| ३४ पत्रकार पुङ्गच गुप्तजी             |     |     |
| ( पण्डित श्रीरामजी शर्मा )            | * * | ४१८ |
| ३४ गुप्तजीकी बाते                     |     |     |
| ( बाबू रामकुमार्ज़ी गोयनका )          | ••• | *38 |
| ३६ श्रद्धेय गुप्तजी                   |     |     |
| ( बाबू भगवतीप्रसादजी दारूका )         | *** | ४२९ |
| ३७ पित्र-तर्पण                        |     |     |
| ( पण्डित रमावल्लमजी चतुर्वेदी )       | *** | *39 |
|                                       |     |     |



स्वर्गीय वायू वालमुकुन्द गुप्त, भारतिमत्र-सम्पादक

### बालमुकुन्द गुप्त-स्मारक-ग्रन्थ

#### जीवन-परिचय

#### [ १ ] जन्म-स्थान और वंदा-विवृति

हिरयानिके लिये एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है—"देसामें देस हिरयाणा, जित दूध-दहीका खाणा"। दूध-दहीका खाना वहीं सुलभ हो सकता है, जहां दुधार गायें हों। गिहमामय वास्तवमें गायकी नस्लके कारण ही भारतवर्षमें हिरयानेका अद्वितीय महत्व है। निस्सन्देह हिरयानेकी गायपर समस्त देशको गर्व है। दूध-

दहीके इस देशकी महिमाने भगवान कृष्ण तकको इघर आकर्षित कर लिया था। एक किंवदन्ती सुनी जाती है कि ब्रजसे द्वारकाको जानेके लिये हरि (कृष्ण) के यानका यही निर्दिष्ट मार्ग था, अतएव यह भाग हरियाना कहलाया। इस जनपदके सम्बन्धमे प्रथितनामा सुदर्शन-सम्पादक स्वर्गीय प० माधवप्रसाट मिश्रजीका अभिमत है कि "हरियाना वेद-विदित कुरुक्षेत्र भूमिका सहोदर है और इस प्रान्तकी भापासे उस प्राकृतका धनिष्ठ सम्बन्ध है, जिससे वर्तमान हिन्दीका जन्म हुआ है।" भारतवर्षके स्मृद्धिशाली अप्रवाल-समाजका ख्राम स्थान 'अप्रोहा' हिरियाना-प्रान्तमे अपने गत गौरवका स्मरण करानेके निमित्त पुरातत्वानुसन्धानकी सामग्रीके रूपमे अपना अस्तित्व आज भी बनाये हुए है। विक्रमकी १४ वीं शताब्दीके अन्तिम भागके एक # शिलालेखमे हिरियाना देशको पृथ्वीपर 'स्वर्गसन्निभ' कहा गया है और वहांकी 'ढिल्लिका' (दिल्ली) नामक पुरी तोमर-वंश द्वारा निर्मित बतायी गयी है। इससे स्पष्टतया सिद्ध है कि हिरियाना प्रान्तकी सीमा उस समय दिल्ली तक विस्तृत थी।

इसी हरियाना-प्रान्तके अन्तगत रोहतक जिलेके "गुडियानी" नामक प्राममे गोयलगोत्रके सर्वसुख-सम्पन्न अप्रवाल काला पूरनमलजीके गृहमे संवत् १६२२ विक्रमाब्द (सन् १८६५ ई०) कार्तिक शुक्षा ४ को बाबू बालमुकुन्द गुप्तका जन्म हुआ था।

गुड़ियानी प्राम घोडोंकी सौदगरीके लिये मशहूर रहा है। वहाँके बेर बड़े मीठे होते हैं। निकटतम रेखवे स्टेशन बी० बी० एण्ड सी० आई० रेखवेका 'जादूसाना' है। यह रेवाडीसे हिसार जानेवाली लाइन पर है। वहाँसे गुडियानीका अन्तर प्रायः एक कोस होगा।

"देशोस्ति इरियानाच्य पृथिव्यां स्वर्गसन्निमः विक्रिकाच्या पुरो तत्र तोमरेरस्ति निर्मिता।"

<sup>\*</sup> यह शिला-लेख मुलतान मुहम्मुद बिन तुगलक समयका है, जो दिल्लीसे पाँच मील दक्षिण स्थित 'सारबन' नामके गाँवसे मिला था और इस समय दिल्लीके म्युजियम (बी. ६) में रक्खा हुआ है। इस शिला-लेख में तिथि सबत् १३८५— विक्रमीय फाल्गुन ग्रु॰ ५ मगलवार अकित है। कुल १६ श्लोक हैं, जिनमें तोसरा श्लोक इस प्रकार है:—

<sup>-</sup>एपिमाफिका इंडिका भाग १ प्रश्न ९३।

#### जन्म-स्थान ऋौर वंश-विवृति

हमने "गुडियानी" की श्रद्धापूर्वक यात्रा की है। सन् १६४४ ई० में जब हम वहाँ गये थे, उस प्रामकी जनसंख्या ५००० के लगभग थी। अपनी यात्रामें हमने वह हवेली देखी, जिसमे गुप्तजीका जन्म हुआ था। यह पुरानी इमारत उनकी अपनी बनाई हुई नयी हवेली से थोड़े अन्तर पर है। वह मन्दिर भी हमने देखा, जिसमे गुप्तजी प्रात.काल गुड़ियानी रहनेके दिनोंमें पूजा-पाठ किया करते थे और बाजारमे उनकी वह दूकान भी देखी, जहाँ बैठकर वे लेखादि लिखते थे।

गुप्तजीके समवयस्क दो पठान उस समय जीवित थे। बाबू नवलिकशोरजीको साथ लेकर हम उन दोनों सज्जनोंसे उनके घरपर जाकर मिले थे। एक साहबका नाम था जनाब नजीबुहाहखाँ और दूसरेका जनाब अता मुहम्मद खाँ। दोनों सज्जनोंने प्रेम-पूर्वक बातचीत की। उस समय गुप्तजीके सम्बन्धमें, उनके संस्मरण हमने नोट कर लिये थे। हमारे प्रश्नके उत्तरमें जनाब नजीबुहाह खा साहबने कहा था—

"मैंने लाला बालमुकुन्दके वालिदको भी देखा था। लाला बाल मुकुन्दको मदरसेमे पढते देखा है। वह अपने हमउम्र लडकोमें सबसे ज्यादह अक्ककन्द थे,—सबसे अञ्बल रहते थे। लिवास बहुत सफेद रखते थे। उन्होने दुकानदारीका कोई काम नहीं किया और हमेशह इल्मकी मजलिसमे बैठते रहे। हर किस्मके लोगोंसे बडी मुह्ब्बतसे पेश आते थे, और बस्तीके सब लोग उनकी बडी इजत करते थे। हमारे काजी तालिबअली साहब, जो एक बडे कामिल बुजुर्ग थे, उनकी अक्सर

<sup>\*</sup> अपना नया हमलीका शिलान्यास ग्राप्तजीने सकतू १९५४ मार्गशीर्थ बदा २ शहस्पतिवारकी रात्रिको सिंह-लमर्ने किया था। उस दिनकी उनकी खायरीने लिखा है:—"रातको १ बजे पंहित महासुखजी द्वारा नींव घरी गई। इस, मुखराम ( ग्राप्तजीके ममले भाई ) कारीगर रिख्याल, लाला खुकराम मानवाळे तथा पहित ग्रहासुख,—पांच आदमी उपस्थित थे।"

तारीफ किया करते थे। एक दिन उनकी एक हिकायत भी वयान की थी। फरमाया—भाई, बालमुकुन्दने आज एक अजीव बात कही। वह यह कि, मुख दुनियांकी दौलतमे नहीं है. सुख कोई और चीज है—

"ना मुख घोडे पालकी, ना छत्तरकी छॉह, या मुख हरिकी भगतमे, या मुख सतौ मॉह।"

लाला बालमुकुन्द अच्छे ख्वसूरत जवान थे। उनको देखा तो सबसे अच्छा देखा। लोग उनके पास सलाह लेने जाते थे और उनसे बडी अच्छी सलाह मिलती थी। जिन दिनो वह तालीम पाते थे. यहाँ मद्रसेमे उर्दू-फारसी पाँच जमाअत तककी पढ़ाई होती थी। मुन्शो वजीर मुहम्मदखाँ मद्रसा पढाते थे। मुन्शोजी भी यहींके रहनेवाल थे। साथ पढनेवालोमे काबिल जिक्र इस्मायलखाँ. मेहम्हीनखाँ और बालमुकुन्द—ये तीन तालिव-इल्म थे, जिनमे पहले डाकर हुए, दृसरे मुन्शी हुए और तीसरे मुन्शी होकर मशहूर अखबार नवीस हुए।"

जनाव अता मुहम्मद्खां साहबने फरमाया:-

"लाला बालमुकुन्द मुमसे बड़े थे। बड़ी अच्छी तबीयतके आदमी थे। कप्तान फजल रस्लां जो उन दिनों जोधपुरमे कप्तान थे, उनके दोस्त थे और हमउम्र भी। बालमुकुन्दजी बहुत खुश खलीक आदमी थे। तालीम बहुत अच्छी पाई थी, सोहबत बहुत की थी। हरेक आदमीसे उनको इखलाक था। हर आदमी उनको अपना दोस्त समभता था। यह उनकी अपनी खूबी थी। तमाम गाँव उनको इज्जत और मुह्ब्बतकी नजरसे देखतां था।"

\* \*

स्वर्गीय गुप्तजीको अपने प्रान्तकी बोलीसे यडा प्रेम था। घरू बोलचालमे वे उसीका व्यवहार करते थे। हरियानेकी ठेठ बोलीने

#### जन्म-स्थान ऋौर वश-विवृति

गुप्तजीका भेजा हुआ एक पत्र भिवानी निवासी खर्गीय पण्डित राघाकृष्णजी मिश्रने इन पंक्तियोंके छेखकको एकवार दिखाया था। पत्र
पण्डित माधवप्रसादजी मिश्रके नाम था, जिसका आरंभ यों होता था—
"पा लागा हो दादा। तेरे पोतेका ब्याह सै," अन्तमे विवाहमे अवश्य
पधारकर शोभावृद्धि करनेका अनुरोध था। यह पत्र गुप्तजीने संवत्
१६५७ मे अपने ज्येष्ठ पुत्र बाबू नवलिकशोरके विवाहके उपलक्ष्यमे भेजा
था। "तो चाल म्हारे खेतमा देख के बहार सै" - इत्यादि हृरियानीबोलीकी सरस विनोदात्मक रचनाएँ सुननेका आनन्द तो उनके निकट
सम्पर्कमे रहनेवाले लोग निरंतर लेते रहते थे। अपने हरियानेके लिये
गुप्तजीके हृद्यमे गहरा प्रेम था।

यशास्त्रो गुप्तजीका घराना गुडियानीमे बखशीरामवालोके नामसे प्रसिद्ध है। आरम्भमे इस परिवारका निकास हरियाना-प्रान्तवर्ती

रोहतक जिलेके "डीघल" नामक प्रामसे हुआ था,

वश और वशज इसिलिये वे 'डीघलिये' कहलाते हैं। "डीघल" "वेरी" के पास अग्रवालोका एक बहुत पुराना

करवा है। 'डीघल' से चलकर 'मज्जर' आ बसे और तद्नंतर 'कोसली'-मे आवाद हुए। जहाँ, जिस स्थानमें व्यापारिक सुविधाके अनुसार आमद्नीका जरिया देखा, वहींका निवास स्वीकार किया। उस समय यही मुख्य लक्ष्य था। 'डीघलिया' परिवारकी तीन सतियोंके पूजाई पुरातन स्थान मज्जरमे विद्यमान हैं। उक्त परिवारके एक पूर्व पुरुष मज्जरका निवास छोड़कर कोसलीमें बस गये थे। उनके वंशज लाला बखशीरामने 'गुड़ियानी" रहना आरंभ किया।

गुप्तजीके पितामहका नाम लाला गोरधनदास था। वे बड़े प्रभावशाली और सत्य-व्यवहार-निष्ठ सज्जन थे। उनके दो पुत्र हुए, पुक लाला लेखराम और दूसरे लाला पूरनमल। विवाहके बाद ही छाला लेखरामका देहानत हो गया था। उनकी धर्मपत्नीने अपना वैधन्य-जीवन ईश्वरकी आराधनामें ज्यतीत कर सबकी श्रद्धा अर्जित की थी। गांवभरके खी-पुरुष उस देवीका उपदेश श्रवण करनेको लालायित रहते थे। हमारे चरित नायक गुप्तजी लाला पूरनमलके ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके दो छोटे भाई लाला मुखराम और लाला रामेश्वरदास हुए तथा दो बहिन हुईं। भाई-बहिनोंकी अवस्थामें प्राय. तीन-तीन वर्षका अन्तर था।

गुप्तजीके तीन पुत्र और दो पुत्रिया हुईं, जिनमे बडे लाला नवल-किशोर और कनिष्ठ लाला परमेश्वरीलाल है। गुप्तजीके मध्यम पुत्र लाला मुरारीलालका देहान्त युवावस्थामे हो गया था।

गुन्तजीके ममले भाई लाला मुखरामजी क के दो पुत्र हुए . लाला

ह लाला मुखरामजी सरल स्वभावके भक्त-हृदय सज्जन थे। अपने छोटे भाई रामेश्वरदास सिहत 'गुड़ियानी'में रहते हुए उन्होंने पैतृक व्यवसाय—साहूकारी लेन-देन-को सभाला। वे बड़े प्रवन्ध-कुशल थे। घर-गृहस्थीकी ओरसे उन्होंने गुप्तजीको निश्चन्त कर दिया था। लाला नवलिकशोरजीका कथन है—"हमारे वाचाजीने ही बिना भेद-भावके हम सबका पालन-पोषण किया। पिताजी तो विवाह-शादीके अवसर पर पांच-सात दिन पहले मेहमानकी तरह आ जाते थे। सब कामोंकी व्यवस्था करनेवाले चाचा मुखरामजी ही थे। अपने लक्कोंमें और हममें उन्होंने कभी कोई अन्तर नहीं समझा। वे देवता-खह्म थे। उनके हाथसे माला नहीं छूटती थी। हृदयमें बड़ी द्या थी।" बैशाख बदी ३ मङ्गलवार सवत् २००९ को ७६ वर्षकी आयुमें उनका खर्गवास हुआ। वे अपने ज्येष्ठ आताके अनन्य भक्त थे।

गुप्तजीके तृतीय किनष्ठ सुहोदर लाला रामेश्वरदासजी इस समय विद्यमान हैं। उनकी उन्न ७५ वर्षके लगभग है। गुप्तजीके सस्मरणमें कुछ कहनेके लिये उनसे अनुरोध किया गया, तब वे गद्गद् होकर इससे अधिक न बोल सके कि, "मेरे भाई-जैसा भाई होनेका नहीं,"—इतना कहते-कहते उनकी आंखोंसे आंस् छलक पढ़े। लाला रामेश्वरदासजीके कोई सन्तान नहीं है। वे अपने भाई-मतीजोंकी सन्तानसे ही प्रजावान हैं।

# स्वर्गीय गुप्तजीके कनिष्ठ महोदर





लाला रामेश्वर

#### जन्म-स्थान श्रोर वश-विवृति

रवुनन्दनलाल और लाला वंशीधर । इनमें रघुनन्दनलालका शरीर भी अब नहीं रहा । ला० नवलिकशोरके पुत्र श्रीजगदीशप्रसाद और श्रीहरिक्षण है एवं ला० वंशीधरके पुत्र श्रीरत्नप्रकाश, रमणप्रकाश और आनन्द-प्रकाश । स्वर्गीय रघुनन्दनलालके दत्तक पुत्र-रूपसे उत्तराधिकारी नवलिकशोरके बढे पुत्र जगदीशप्रसाद है । परमेश्वरीलालने वंशीधरके दितीय पुत्र रमणप्रकाशको गोद ले रक्खा है । जगदोशप्रसादके दो पुत्रोंके नाम गाम और श्याम है तथा हरिकृष्णके पुत्रोंके नाम कृष्णऔर विजय। इस प्रकार अपने पूर्वजोंके पुण्य-बलसे स्वर्गीय गुप्तजीका वंश-वृक्ष प्रक्षित होकर पुष्टियत एवं फलित हो रहा है।

गुप्तजीकी माता वडी दयालु, धर्मशीला, उदार महिला थी। उसक कारण उनका घर सत्सङ्गका एक केन्द्र बन गया था। कथा-श्रवण और भजन-कीर्त्तनमे वह तल्लीन रहती थी। एकादशीका जागरण तो उनके यहां नियमित होता ही था। इसके अतिरिक्त घरपर आया हुआ कोई अतिथि या साधु उनकी सेवासे विश्वत नहीं रहता था। गुप्तजोमे ईश्वर-निष्ठा, संयमशीलता और सप्रेम आतिथ्य-तत्परता आदि सद्गुणो-का जो विकास हुआ, वह उनको माताकी अभिभावकतामे रहनेका सुफल था।

गुप्तजीका विवाह रेवाड़ीके प्रसिद्ध "झाजूरामवालों" के —खानदान-के लाला गङ्गाप्रसादजीकी पुत्री श्रीमती अनारदेवोसे संवत् १६३७ विक्रमाब्द तद्नुसार सन् १८८० ई० में हुआ था। लाला गङ्गाप्रसादजीके एकमात्र पुत्रका नाम लाला मदनमोहन था। वे बड़े साधु पुरुप थे।

स्वर्गीय गुप्तजोने प्रेम, उदारता, सिह्ण्युता एवं समान-व्यवहार-युक्त सद्भावनासे अपने परिवारको एकसूत्रमे संप्रथित रखनेका सदा भ्यान रक्ता। तद्तुसार ही यह आनन्दकी बात है कि उनके संख्या-बहुल कुटुम्बके वर्तमान मुखिया बाबू नवलिक्शोरजीके तत्त्वावधानमें बाबू



परमेश्वरीलाल तथा बाबू वंशीधरकी अनुवर्तितासे एकान्नवर्ती संयुक्त परिवार प्रथा अक्षुण्ण भावसे चली आ रही है।

गुप्तजीके देहावसानके बाद भारतिमत्रके मालिक बाबू जगन्नाथ-दासजीने, बाबू नवलिकशोरको भारतिमत्रके प्रबन्धक-पद्पर नियुक्त कर अपना सौजन्य प्रदर्शित किया और उसके कई वर्षो बाद जब भारतिमत्र-को समुचित प्रकारसे चलानेके लिये एक लिमिटेड कम्पनी बनायी गयी, तब भी बाबू जगन्नाथदास अपनी ओरसे बाबू नवलिकशोरको भारतिमत्र लिमिटेडका एक 'डाइरेक्टर' बनानेकी उदारता दिखानेमे नहीं चूके। परन्तु बाबू नवलिकशोरजी, उधरसे अपना मन हटाकर स्वतंत्र व्यवसायमे प्रवृत्त हुए और अपने सुयोग्य भाइयोंके साथ तबसे सफलतापूर्वक निजका कारोबार चला रहे हैं। कलकत्तेके हैसियन-बारदानेके बाजारमें उनका प्रतिष्ठित फार्म श्रीनवलिकशोर बंशीधर एण्ड कम्पनीके नामसे प्रसिद्ध है।





स्वर्गीय मुरारीलाल ( गप्तजीके तिनीय पुत्र )

#### [ २ ] विद्यार्जनमें विद्य

"सूत्रा पजावमें दस हजार लड़कोंका इम्निहान श्रव तक ले चुका हूँ, कोई लडका इस जहानत श्रीर लियाकतका नहीं देखा। श्रगर श्रागे तालीम न दिलाश्रोगे तो एक हकतलकी करोगे।"

राब्द मदरसोके एसिस्टेट इन्सपेकर छाला बलदेव सहायके है, जो मुकाम कोसली (रोहतक-जिला) में इम्तिहान लेनेके लिये आये हुए थे। उस समयके नियमानुसार एक मदरसेमे कई स्कूछोके छात्र नियत तिथिपर एकत्र हो जाते थे। इन्सपेकर वहीं पहुँ वकर मब छडकोका इम्तिहान हे लिया करता। गुडियानीके मदरसेके लडके भी अपने मदरिस अन्वल मुन्शी वजीर मुहम्मद्खां साहबके साथ इम्तिहान देनेके लिये कोसली आ गये थे। उनमे ५ वीं जमाअतमें पढ़नेवाला एक लड़का बालमुकुन्द्र था। उस समय उसकी उम्र १४ वर्षके करीब थी। पुत्रका स्नेह उसके पिता लाला पूरनमलको भी साथ ही कोसखी ले गया। यथास्थान, यथासमय परीक्षा आरम्भ हुई। इन्सपेक्टर साहबने एक मुदर्रिसको हुक्म दिया कि ५ वी जमाअतको अमुक सवाल लिखवाया जाय। मुदर्रिसने तद्नुसार सवाछ छिखवा दिया। प्रश्न कठिन था। प्र वीं जमाअतके जितने स्कूलोंके लड़के थे, उनमें किसीसे भी वह सवाल नहीं बन सका ; किन्तु बालमुकुन्दका उत्तर सही पाया गया। इस पर इन्सपेकर साहबको सन्देह होना स्वाभाविक था। इसलिये वही हिसाबका सवाल फिर इल करनेके लिये दूसरी बार मुदरिसोंको दिया गया, परन्तु वे भी सही उत्तर न ला सके। तव तो इन्सपेकर साहवने

बालमुकुन्दको बुलाया और नाम-धामके साथ सवालका तरीका पूछा। उत्तर सही मिल जानेसे इन्सपेकरका सन्देह दूर हुआ। आपने उसी समय गुडियानी मद्रसेके मुद्दिस साहबको बुलाया और कहा— बालमुकुन्द आपके मद्रसेमे पढता है, वह तो इम्तिहानमे फेल हो गया। सरल-हृदय मुद्दिसने उत्तर दिया—"लडका तो बहुत होशियार है, लेकिन इम्तिहानमे फेल हो गया तो उसकी तकदीर।"

इस उत्तरको सुनकर एसिस्टेण्ट इन्सपेकर साहव मुस्कुराये और पूछा—क्या इस छडकेके साथ कोई घरका आदमी आया है ? मुटरिंस साहबको माछ्म ही था, इसीछिये उन्होंने कहा—'हां, खुट इमके बाछिद आये हुए हैं।' इन्सपेक्टर साहबने उनको बुछानेके छिये कहा। आदमी दौड़कर छाछा पूरनमळजीके पास पहुँचा और उन्हें अपने साथ छिवा छाया। उस समय बाछमुकुन्दकी पढ़ाई आगे जारी रखनेका अनुरोध करते हुए इन्सपेक्टर साहबने छाछा पूरनमळजीके प्रति जो शब्द कहे थे, वे इस प्रकरणके आरम्भमे छिखे गये है।

गुड़ियानी मदरसेके तत्कालीन प्रधानाध्यापक मुन्शी वजीर मुहम्मद खाँ साहिब अपने बयानमे कहते है :—

"सगरसिनी की हालतमें बालमुकुन्द मेरे पास पढ़ने लगा। उसी वक्तसे आसारे बुलन्द इकवाली केर नुमाया होने लगे। वह तबीयतका जकी था और उसी वक्तसे गौरो - फिक्क, सफाई और सुथराईसे काम करता था और तबीअत पर रहम और इन्साफ वद्जें कमाल था। तहसील उल्प्रम में बहुत बढ़कर था, कभी फेल न हुआ। पांच सालमें पांच जमाअत प्रायमरी स्कूल फारसी वक्तरीज इसिल की और इस्तेदाद इसी ज्यादा पैदा करली। यह बात गौर करने के का बिल है

वात्यावस्था, २. बढ़े भाग्यशालीके चिक्क, ३ प्रकट, ४ चेतनशील, ५.
 विद्योपार्जन, ६ उत्तरोत्तर, ७. विद्यार्मे उच्चतम मोग्यता।

#### विद्यार्जनमें विद्य

कि इस करनेमें दो फरीक एक अफ़गान जो मुळाजिमत पेशा और तिजा-रत अस्पान भें बढकर हैं, मुसलमान हैं, दूसरे महाजन लोग जो दुकानदारी पेशा है। यही दो कौमें शरीफ़ शुमार की जाती है। अफ-गानोंमें उद्भम उर्दू और फारसी कदोमसे चला आता है। क्रीमे महा-जनानमें पहले पहल यही शख्स हुआ, जिसने उद्धम उर्द व फारसी हासिल करके अपनी कौममें इल्म फैलाया और यहाँ तक कि फिल्वाक १० दोगर १ फरीक पर भी इस फन १२ में सबकत १३ छे गया। मुके उसकी तहसील उल्लमीकी हालतपर गौर करनेसे वडा ताज्ज़व आता था और ख़ुदाकी क़ुद्रत याद आती थी कि वह पाक परवरदिगार जिसको जो कुछ देना चाहता है, जबरदस्ती देता है। देखो, उस शखसके बाप और दादाको उर्दू और फारसी पढानेका बिलकुल शौक न था और कुछ परवाह भी नहीं थी, कि इल्म सिखाकर नौकरी कराये। अपने घरके साहकार थे। सरसरी तौरसे यह लडका और लडकोंके साथ पढ़ने बैठा। अपनी जहानत 🕫 चुस्ती और चालाकीसे चन्द् रोज़मे इल्मी तरको हासिल करने लगा। इस वजहसे मेरा दिल भी बनिस्वत और छड़कोके उसको तालीम देनेपर बहुत मुतवडन: १५ होता था। यह तरकी देखकर दीगर फरीक़के शोख १६ छडके उससे बहुत इसट १७ करते थे और ईजारसानी १८ के साथ मौक्ने दूँ दा करते थे। उसके साथ अक्सर ळडके महाजनान दूसरे फ़रीक़की यह शोखी बरदाश्त न करके घर बैठ रहा करते थे, लेकिन यह हिम्मतवाला कभी नहीं बैठा। बहुत एहति-यातसे तहसीछ उछ्ममे मसरूफ १९ रहा, जिस वक्त आख़िर इम्तिहान जमाअत पंजुम जो बमुकाम कोसलीमे हुआ था, लाला बलदेव सहाय एसिस्टंट इन्सपेक्टर मुम्तहिन २० थे, उस खूबीके साथ इम्तिहानमे काम-

८. घोड़ोंका व्यवसाय, ९. विद्याएँ, १० वास्तवमें, ११ दूसरे, १२. हुनर, १३. सबसे बढ़ गया, १४. कुशामशुद्धि, १५. आकृष्ट, १६. नटखट, १७. डाइ, १८. कष्ट देनेके, १९ सष्टम, २०. परीक्षक।

याबी हासिल की, कि मुमको भी शाबाशी दिलाई और खुशन्दिए मिजाजका परवाना साहिब हिपुटी कमिश्नर बहादुर जिला रोहतकसे दिलाया और उसके वालिदको बुलाकर लाला बलदेव सहायने सममाया कि उसको तहसील उल्समके लिये आगे भेजो। उन्होंने उल्ल किया कि हमलोग विजारत पेशा है, हमको ज्यादा पढाकर रोजगारकी जीरत नहीं है। उस वक्त एसिस्टट इन्सपेक्टर साहिबने फरमाया कि "सूबा पंजाबमें दस हजार लडकोंका इन्तिहान अब तक ले चुका हूँ, कोई लडका इस जहानत और लियाकतका नहीं देखा। अगर आगे तालीम न दिलाओंगे तो हकतलफी करोगे।"

अपने बढ़ं पुत्र—बालमुकुन्दकी, शिक्षा-विभागके सहायक इन्सपेक्टर और परीक्षकके मुँहसे प्रशंसा सुनकर सानन्द लाला पूरनमल अपने घर छौटे। जो झात्र परीक्षामे उत्तीर्ण हुए, उनके मनमे उत्साह था, उमङ्ग थी और आगे पढ़नेका चाव था और फेल हो जानेवाले लड़कोके चित्तमे थी अपनी असफलता पर उदासी। इसके साथ ही पढ़नेकी अपेक्षा खेल-कूदमें अधिक ध्यान रखनेकी अपनी पिछली प्रष्टृत्तिके लिये परचा-ताप भी कम नहीं था।

अपनी प्रारम्भिक शिक्षा और उसकी स्थितिके सम्बन्धमें गुप्तजीने प्रसङ्गवश अपने एक लेखमें लिखा है:—"सन् १८७६ के आखिरमें राकिम (लेखक) स्कूलमें दाखिल हुआ था, उस वक्त पञ्जाबके इन्तदाई मद्रसे नीम मकतबोकी शकलमें थे। उर्दृका कायदा मौजूद न था। कागजों पर 'अलिफ-बे' लिखकर पढ़ाई जाती थी। 'तहसील उल् तालीम' नामकी एक किताब उर्दृकी पहली किताब और उर्दृके कायदेका काम देती थी। उर्दृकी पहली और दूसरी और तीसरी किताबें बनी जरूर थीं, मगर वह सब स्कूलों तक नहीं पहुँच सकी थीं। कुछ दिन बाद उर्दृकी पहली और दूसरी किताबें आई और 'तहसील-उल्-तालीम'से

#### विद्यार्जनमें विद्य

लडकोका पिड छूटा। उर्द्की पहली किताबके दो हिस्से थे —पहले हिस्सेमें उर्द्द्का कायदा था और दूसरेमें कुछ लतायफ। यह लतायफ ऐसे मुश्किल थे कि बाज तो उनमेंसे आला जमायतोंके लडकोंकी समम्ममें भी मुश्किलसे आते थे। मसलन् एक मन्तिकी और एक पीराक्का लतीफा था जो दोनो एक साथ नावमें सवार हुए थे, इसी तरह एक मन्तिकी और एक मुझा तबलीका लतीफा था। मन्तिकी कौन होता है और इलम मन्तिक क्या शे है ? उर्द्द्का कायदा पढनेवाले लडके भला क्या खाक समम्में ? इसी तरह उर्द्द्की दूसरी भी ऐसे हिकायत और लताइफसे पुर थी, जो और भी मुश्किल थे। मगर सबसे मुश्किल थी उर्द्की तीसरी किताब। उसे मिडल छासके लडके भी अच्ली त्रह नहीं समम्म सकते। खसूसन उसका हिस्सा नज्म बहुत ही सल्त था, एक दो शेर उसमेसे याद है, मुलाहिजा हो—

जोफ से गर यह मुनइल नदम सर्द हुआ, बानर आया हमें पानी का हना हो जाना। अशरते कतरह है दिरया मे फना हो जाना, दर्द का हदसे गुजरना है दना हो जाना। जों साया इस चमन मे फिरा मै तमाम उम्र, शिम-दहपा नहीं मरा वर्ग ग्याह का?

उस वक्त यह तोतेकी तरह रट लिये थे । मानी तो बहुत दिन बाद मालूम हुए :।

विविका तिथान वडा विचित्र है। मनुष्य जो सोचता है, वह नहीं होता। होता े वही जो जगनका नियन्ता ईश्वर चाहता है। लाला

गुनजी हारा किखन कानपुरक डर्न् मामिक-पत्र जमाना (ज्न सन् १९०७) जिन्द ८ नम्बर ६ में 'मौलवी मुक्तमद हुमेन भाजाद' शीर्षक लेखसे ।

—गुप्त-निबन्धावली पृष्ट ९६

पूरनमलजी पुत्रके पाँचवे दर्जेमें पास हो जानेके बाद उसकी आगे पढानेका प्रबन्ध करनेके लिये सोच-विचार कर ही रहे थे कि इतनेमें अचानक सर्वप्रासी क्रूर कालने उन्हें आ दबाया। केवल ३४ वर्षकी अवस्थामे उनका परलोकवास होगया। उनके घृद्ध-पिता लाला गोरधनदासजी उस समय जीवित थे। इस दारुण दु:खका आघात वे सहन न कर सके। अपने प्रिय पुत्र लाला पूरनमलकी मृत्युके छठे दिन ही वे भी चल बसे।

यों पिता एवं पितामहकी संरक्षकतासे विश्वत होकर चौटह वर्षके बालमुकुन्दको अपनी किशोरावस्थामे ही पढ़ने-लिखनेकी जगह घरके दायित्वका भार उठानेकी चिन्ता करनी पड़ी। ऊँची शिक्षा पानेकी आशापर पानी फिर गया । पाठ्य-पुस्तकोंके बद्हे अपने पैतृक-व्यवसाय-के हिसाब-किताबको समभते, बकाया वसूल करने और हेन-देनके भगडे निबटानेमें लग जाना पड़ा। अपने सहोदर भाइयोमें वही बडे थे। यद्यपि वे अपनी स्कूली पढाई आगे चालू नहीं रख सके, तथापि जानार्जन करनेका उन्होने क्रम भड़ नहीं होने दिया। अवकाशानुसार अध्ययनमे प्रवृत्त रहे । जहाँ, जब, जैसा शिक्षा प्राप्तिका—ज्ञान बढानेका, अवसर देखा, उसीसे लाभ उठाया। उर्द और फारसीको ऊंची पढाई करनेमें उन्हें कठिनता नहीं हुई, क्यों मि गुडियानी मुसलमान-प्रधान करवा था। वहां उर्द्-फारसीके आलिम-फाजिल मुन्शी वजीर मुहम्मदखां जैसे उस्ताद विद्यमान थे। बालमुकुन्द सदृश प्रखर-बुद्धि विद्यार्थीके लिये इतना सुयोग पर्याप्त था। उस्तादकी उनपर पूरी कृपा थी। स्वाध्याय एवं मननशोलताने उर्दू-फारसीमें पारङ्गत कर शीघ ही उन्हें 'मुन्शी बालमुकुन्द्' बना दिया।

गुप्रजीके पिता और पितामहका देहान्त संवत् १६३६ (सन् १८७६) में हुआ था। इसके अनन्तर पांच-छे वर्षका उनका समय घर पर

#### विद्यार्जनमे विद्य

गुडियानीमे ही न्यतीत हुआ और यह उनकी अपनी विशेषता थी, कि उस चिन्ताजनक स्थितिमे भी अपनी इतनी योग्यता बढायी। जब उनके छोटे भाई भी कुछ गृह-प्रबन्धमे हाथ बॅटानेके योग्य हुए, तब वे आगेकी पढाईकी धुनमे दिल्ली पहुँचे और दिल्ली हाई स्कूल बोर्डिझ हाउसमे रहकर पढना आरम्भ किया। कुछ महीनोमे ही उन्होंने मिडिलकी परीक्षा दे दो थी। एसिस्टेट रिज्ञारके ता० २० जुलाई सन् १८८६ के कार्डसे जो उर्द्मे है, पता चलता है कि गुप्तजीने मिडिलकी परीक्षामे उत्तीर्णता लाभ की थी। उनका रोल नम्बर २८६० था। अयह बात ध्यान देने योग्य है कि उस समय मिडिल परीक्षा एक उची परीक्षा मानी जाती थी।



. मूल कार्डका देवनागरी अक्षरान्तर इस प्रकार है .--

नम्बर ५७१

अज दफ्नर साहब रजिस्ट्रार पजाब युनिवर्सिटी, लाहौर

वजवाव नुम्हारी अरजी मौस्लइ अर्घ्वापद्द निगारिश है, कि रिज़ल्टम नुम्हारा नाम मौज़्द है और तुम कामयाव हो। फहरिस्त मतव्अमे तरनीबवार ९१ नम्बरके मुकाबिलहमें जो खन वाहिदानीके अन्दर तीन नाम हैं, उनमेसे नीसरा नाम बाल-मुक्तन्द न० २८६० मौज़्द है। २० जुलाई सन् १८८६ ई०।

दस्तखन साइब र्राजस्टार

कार्ड पर पना--

मौजे गुड़ियानी जिला रोइनक पास बालमुकुन्द प्राइवेट नालिबेइत्सके पहुँचे।

# [३] उर्दू की दुनियामें

र्दू-फारसीके अध्ययन-कालमे ही गुप्तजीकी मित्रता पण्डित दीन-द्यालुजी शर्मासे हो गयी थी। मुन्शी दीनद्यालु और मुन्शी वाल-मुकुन्दके नामसे दोनों मित्रोके लेख उस समयके उर्दू-पत्रोमे आदरपूर्वक स्थान पाते थे। उन्हीं दिनो पण्डित दीनद्यालुजीने बुन्दावनधाम पहुच कर सन् १८८५ ई० मे मथुरासे एक "मथुरा अखबार" नामक उर्दू-मासिक-पत्र निकाला। उसके सम्पादक, प्रकाशक,—सब कुल पण्डितजी ही थे। गुप्तजी अपने घर गुडियानीसे लेख भेजकर उनकी सहायता किया करते थे। "मथुरा अखबार" के सम्बन्धमें गुप्तजी लिखते हे— "पत्र बड़े आकारका था। इसमे सबसे पहले ईश्वरकी एक स्तुति हिन्दीमे और उसकी नकल उर्दूमें होती थी। पीछे राजनीति, समाज और वर्म सम्बन्धी लेख होते थे। पत्र राजनीतिक था, पर हिन्दू-धमका भाव उसमे खूब था। इस ढंगका वह एक ही पत्र था।" इसके पूत्र मज्जरसे उन्होंने "रिफाहे आम" नामका मासिक-पत्र प्रकाशित किया था, किन्तु वह वर्ष या दो वर्षसे अधिक नहीं चला।

एक वर्ष ब्रज-भूमिमें न्य्रतीत कर पण्डित दीनदयालुजीने देशके विभिन्न भागोंमें श्रमण किया। उधर गुप्तजी भी उद्की अखवारी दुनियामें एक लेखककी हैसियतसे प्रसिद्धि प्राप्त करनेमें सफल हुए। उस समयके नामी उर्दृ लेखक 'शैदा' साहबका एक पत्र यहां उद्धृत किया जाता है, जो गुप्तजीकी योग्यता पर प्रकाश डालता है और यह

# उदूकी दुनियामें

प्रकट करता है कि अपनी प्रारम्भिक स्थितिमें भी वे किस दृष्टिसे देखें जाते थे:—

"हजरत अखवी साहब, तस्लीम वादे ताजीम,

गरामीनामा मय पर्चा हाय अखबारे 'आजाद' सादिर हुआ।

मुआजज फरमाया। अखबारे मजकूर बाद मुआयना वापस-य
खिद्मत कर चुका हूँ। मुलाहिजेसे गुजरा होगा। मैं चूिक, यहाँ न
था, इसिंख्ये जवाबमें ताखीर हुई। 'आजाद' जेसे इस्म बा मुसम्मा पर्चा
है, नामानिगार भी बडे लायक हजरात है। खुसूसन जनाबके मजामीनकी तारीफ हो नहीं सकती। आप एक लायक और आलादिमाग है। जेसा अखबार देखते है, वैसा ही मजमून इस्काम फरमाते
है। यह हर शख्सका काम नहीं। यह पर्चा बहुत जल्द तरकी
करेगा।" . .

सन् १८८६ में ही गुप्तजी पं० दीनद्यालुजीकी सलाहसे 'अखबारे चुनार' के सम्पादक बनकर चुनार गये। गुप्तजीने 'अखबारे चुनार' को ऐसी योग्यतासे चलाया कि उसे संयुक्तप्रान्तके सब अखबारोंमें श्रेष्ठ कर दिया। \* इस समय पं० दोनद्यालुजी लाहोरके उर्दू-पत्र 'कोहेनूर' का सम्पादन-भार प्रहण कर चुके थे। अखिल भारतीय काप्रसके द्वितीय अधिवेशनमें सम्मिलित होनेके लिये वे कलकत्ते पहुँचनेसे पहले होनेह-वश 'चुनार' ठहरकर गुप्तजीसे मिले थे।

काग्रेसका अधिवेशन देखकर ही पण्डित दीनद्यालुजी भारतधर्म-महामण्डल-स्थापन करनेकी भावना लेकर लौटे थे। इस विषयमे गुप्तजी लिखते है—"कलकत्तेकी दूसरी काग्रेसमें पंजाबसे डेलिगेट होकर पण्डित दीनद्यालु शर्मा गये थे। वहाँसे एक खयाल लेकर आये थे। काग्रेस भारतके नाना धर्म, नाना जातिके लोगोंको एक करके एक पोलिटिकल

<sup>\*</sup> हिन्दो कोविदरतनमाला ( रा० व० वा० स्थामसुन्दर दास ) प्रथम भाग पृष्ठ १००

प्लेटफार्म पर लाना चाहती है। दीनद्यालुजीने सोचा कि भिन्न-भिन्न मतावलंबी हिन्दू भी इसी प्रकार एक हो सकते है। इस विचारके अनुसार चेष्टा की गई और सफलता भी हुई। हर साल तो नहीं, पर दो साल या कुद्र अल्पाधिक समयके पश्चात् हिन्दुओं का एक महामण्डल भारतके किसी-न-किसी प्रसिद्ध स्थानमें हो जाता था। सब प्रान्तों और सब विचारों के हिन्दुओं को तीन चार दिनके लिये एकत्र होने और अपने विचार सबके सामने प्रकट करनेका अवसर मिल जाता था।"

संवत् १६४४ ज्येष्ठ शुक्का १० को हरिद्वारमे पण्डितजीने सनातन धर्म-की रक्षाके लिये भारतधर्म महामण्डलकी नींव डाली थी। वहा 'अखबारे चुनार'के सम्पादक बावू बालमुकुन्द गुप्त अपने पत्रके मालिक लाला हतु-मान प्रसादके छोटे भाई लाला राघाकृष्ण सहित आये थे। 'धर्म-दिवाकर' के सम्पादक पण्डित देवीसहाय (कलकत्ता ) साहित्याचार्य पं० अम्बिका दत्त व्यास (बिहार) कर्नल आलकाट (जिन्होने बादमे थियोसोफिकल सोसाइटोकी स्थापना की ) दीवान रामयशराय (कपूरथला ) राजा हरवंशसिंह और मुन्शी हरसुखराय ( लाहौर ) इत्यादि भारत विख्यात व्यक्ति भारतधर्म-महामण्डलके उस प्रारम्भिक अधिवेशनमे पं० दीन-दयाळजीके आह्वानपर एकत्र हुए थे। उस समय छाहौरके मुन्शी हरस्रव राय गुप्तजीसे मिलकर वड़े प्रभावित हुए। उन्होंने चाहा कि किसी तरह गुप्तजी कोहेनूरका सम्पादकीय पद स्वीकार करे। इसके लिये गुप्तजी पर दबाव डालनेके लिये मुनशीजीने पण्डित दीनदयालजीको विवश किया। पण्डितजीके अनुरोधको मला गुप्तजी कैसे टाल सकते थे ? फलतः थोड़े दिनों बाद ही चुनारसे घर जाकर वे छाहौर चले आये और कोहेनूरका सम्पादन-भार अपने हाथमें लिया। गुप्तजीके सम्पाद्कत्वमे कोहेनूरने अच्छो प्रसिद्धि प्राप्त की । कोहेनूर साप्ताहिकसे

<sup>\*</sup> भारनिमत्रका 'नया वर्ष' शिर्षक सम्पादकीय छेख ( ७-१-१९०५)

# उर्दूकी दुनियामें

सप्ताहमे दो बार और फिर तीन बार होकर अन्तमे उनके समयमे ही दैनिक भी हो गया था। पण्डित दीनद्याछुजीका कथन है कि सन् १८८८-८६ तक गुप्तजी कोहेनूरके सम्पादक रहे और इसी कालमे उनकी योग्यताका पूर्ण विकास हुआ। वे उर्दू साहित्यिकोंमे एक मान्य लेखक माने गये। उनके लेख अवधपंच, आदि पत्रोमे भी प्रकाशित होते थे और बड़ी दिछचस्पीके साथ पढ़े जाते थे। उस समयके उर्दू-पत्र-सम्पा-दकोका तकाजा लेख पानेके लिये बराबर बना रहता था। उर्दूमे गद्य और पद्य लेख लिखनेमें वे सिद्धहस्त थे। उन दिनों उर्दूमे पद्यात्मक मासिकपत्र गुळदस्तोंके रूपमे निकळते थे । गुप्तजीकी रचनाऍ गुळदस्तोमे भी प्रकाशित होती थीं। उर्दु के उन कवितामय पत्रों का परिचय देते हुए गुप्तजी लिखते है —''यह एक बडी दिल्लगीकी बात है कि, इन गुलदस्तों को बहुधा वे ही लोग निकालते थे जो इतर बचते थे। लखनऊके निसार हुसेन और कन्नौजके रहीम-दोनों ही इतरकी दुकान करते थे, यह कागजी गुलदस्ते उन्होंके प्रबन्ध रूपी इतररे लेखका लेखक भी उनकी बूबाससे एक बार ही वश्वित नहीं रहा। उसके तोड़े हुए दो चार जंगली फूल भी कभी-कभी इन गुच्छों में शामिल हो जाते थे। उस समय हवा ही ऐसी थी।"

उदू-फारसीके अपने शिक्षा—गुरुओं मे गुग्तजी मुन्शी वजीर मुहम्मदके अतिरिक्त गुडियानीके मुंशी वरकत अलीका नाम भी कृतज्ञता-के साथ याद किया करते थे। उदू की पद्य-रचनामें वे मिर्जा सितम जरीफ़को अपना उस्ताद मानते थे। मिर्जा साहव हास्यरसके एक नामी 'शायर' हो गये हैं। गुप्तजीका तखल्लुस (उपनाम) 'शाद' था, जिसका अर्थ है —आनन्द। दर असल गुप्तजी एक आनन्दी पुरुष थे।

# [ ४ ] हिन्दीकी ओर

दिके प्रवीण पत्रकार बाबू पालमुकुन्द गुप्तजीके लिये उस समय हिन्दी कोई अज्ञात वस्तु नहीं थी। तब तक उसका जसा कुछ रूप बन चुका था, उससे वे परिचित थे और अधिकाधिक परिचित होनेकी आकाक्षा भी रखते थे। उन्होंने दिल्ली हाई-स्कूलके बोर्डिंग-हाउसमे रहकर सन् १८८६ ई० में मिडिलकी परीक्षा पास की थी। ६-४-१६०१ ई० के भारतिमत्रमें प्रकाशित "हिन्दीकी उन्नति" शीर्षक अपने लेखमें उन्होंने लिखा है—"भैंने मिडिल क्लासमें हिन्दी पढ़ी थी और हमारी हिन्दी-विद्या मिडिल क्लास तक पढ़नेमें पूरी हो जाती थी। आगे और किताब नहीं, कि पढ़कर विद्या बढ़ावें।" वस्तुतः उस समय हिन्दी इसी स्थितिमें थी। हिन्दी पद्यको छोड़कर तबतक ऊँची पढ़ाईके लिये गुप्तजीक कथनानुसार गद्यकी पुस्तके बनी ही नहीं थी। जितनी कुछ बन चुकी थीं, उनको उन्होंने पढ़ लिया था। उनके कथनसे यही सिद्ध होता है।

नागरी-हिन्दीसे गुप्तजीका सांस्कृतिक सम्बन्ध तो था ही। विष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम आदि धर्ममूलक स्तोत्रोका नित्यपाठ करनेके लिये उन्हें बचपनमें ही देवनागरी पढ़नी पड़ी थी और धर्म-बुद्धिसे प्रेरित होकर उन्होंने प्रतिदिन तुलसीकृत रामायण एवं सूर सागरका आंशिक पाठ करनेका नियम प्रहण किया था। इस स्वाध्यायकी नियमितताने हिन्दुओं-के ज्ञान-भाण्डार—"रामचरित मानस" और "सूर सागर"की कितनी ही आवृत्तियां उनसे अनायास करा दी थीं। उनका जन्म प्राम 'गुड़ियानी', देवाड़ी—भिवानीका मध्यवर्ती स्थान होनेके कारण राजस्थानकी

# हिन्दीकी श्रोर

सांस्कृतिक सींस्पृके घेरेमें था। उनके घरमें वैष्णव-सदाचारका पूरा-पूरा पालन होता था, जिसकी संरक्षिका—स्वयं उनकी धर्मशीला माता थीं। सन्त-वाणियों तथा भक्तिरस-लसित-पदो—भजनोंकी पावन-ध्वनि प्रातः साय उनके कानोंमें निरन्तर पहुँचती रहती थीं।

देवनागरी ही क्यों—वंश परम्परागत पारिवारिक व्यवसाय— व्यवहारने गुप्तजीको 'मुड़िया' या सराफी लिपि सीखनेके लिये भी प्रेरित किया था। देवनागरीकी उपयोगिता दिखानेके प्रसङ्गमें गुप्तजी-ने कई बार मुडिया अक्षरोंकी कटु आलोचना की है, किन्तु आवश्यकता-नुसार अपने रिश्तेदारों या कुटुम्बियोके लिये—जो नागरीमें लिखे पत्र पढने या बहो-खाते सममनेमें असमर्थ थे, गुप्तजीको मुड़िया लिपिका प्रयोग भी करना पडता था। मुडिया अक्षरोंमें लिखे हुए उनके पत्र विद्यमान हैं।

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रजीके जीवन-कालमें गुप्तजी लेखनी धारण कर चुके थे। यद्यपि उस समय उनका कार्यक्षेत्र उर्दू अखबारों तक ही सीमित था, तथापि हिन्दी पुस्तकों और हिन्दी पत्र-पत्रिकाओंको वे दिलचस्पीके साथ पढ़ते थे। भारतेन्दुजीके लेखनी-प्रसूत भावोंकी अमिट छाप उनके हृदय-पटल पर अङ्कित हो गयी थी।

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रका देहावसान होनेके प्रायः दो वर्ष बाद हिन्दोकी ओर गुप्तजीका झुकाव खास तौर पर होना पाया जाता है। जब द्र्रू पत्र "अखबारे चुनार" की एडीटरी छोड़कर वे अपने घर गुड़ियानी पहुँच गये, तब उन्होंने ३-१-८७ को हिन्दोस्थान-कार्यालय कालाकांकर, के नाम कार्ड लिखा कि आपका दैनिक आनेपर हम स्थानीय समाचार भेजेंगे। गुप्तजीका यह अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। दत्तरमें उनके नाम कार्ड आया:—

र्कीलाकाकर १७-६-८७

महाशय,

आपका कार्ड तिथि ३-६-८७ का तिथि १३ को पहुँचा समाचार ज्ञात हुआ, आपने लिखा कि दैनिकके आनेपर हम विविध स्थानीय समाचार देगे सो हम अति आदरसे स्वीकार करते हैं. हमने कार्या-लयको आज्ञा दें दी है, दैनिक हिन्दोस्थान आपकी सेवामे जाया करेगा आप अपने प्रतिज्ञाके अनुरूप समाचार देते रहिये और कृपा करके अन्य प्राहक करनेका भी आपको प्रयत्न करना चाहिये देशके हितार्थ यह प्रकाश होता है और राजा साहबका काम है दूसरेका काम नहीं है.

> आपका मित्र Rambal Mishia आनरेरी म्यानेजर, हनुमत प्रेस

हिन्दोस्थान-कार्यालयके इस कार्डसे इस धारणाका स्वतः खण्डन हो जाता है कि सन् १८८६ के बाद गुप्तजोके हिन्दी सीखनेका समय आया। इस विषयमें वह कहा जाता है कि एक बार मेरठमे पण्डित दीनद्यालु शर्मा, बाबू बालमुकुन्द और दूसरे कई सज्जोंने हिन्दी सीखनेकी प्रतिज्ञा की थी। इसमे सन्देह नहीं कि उन दिनों मेरठ प्रसिद्ध नागरी-प्रचारक पण्डित गौरीदत्तके कारण हिन्दी-नागरीका केन्द्र बना हुआ था और भारतधर्म-महामण्डलके सम्बन्धसे पण्डित दीनद्यालुजीका वहां आना-जाना प्रायः बना ही रहता था। अतएव यह सर्वथा सम्मव है कि पण्डित गौरीदत्तजीने पण्डित दीनद्यालुजी और उनके अभिन्न मित्र गुप्तजोसे उर्दूकी जगह हिन्दीको व्यवहारमें लानेका आमह-पूर्ण अनुरोध किया हो। किन्तु गुप्तजीकी भांति पण्डितजी भी देवनागरी अपने घरपर सीख चुके थे। इन पंक्तियों के लेकको स्वयं पण्डितजीसे ज्ञात हुआ था कि हिन्दीको अपनानेकी प्रेरणा आरम्भमें उन्हें कृन्दावनके प्रसिद्ध वैष्णव महात्मा नारायण स्वामीजीसे मिली थी। हेसकको स्मरण

#### हिन्दीकी श्रोर

है कि श्रद्धिय पण्डितजी उक्त स्वामीजी द्वारा रचित ब्रज एवं भगवान श्रीकृष्णकी महिमायुक्त दोहावळी मंगळाचरणमे बोळकर ही प्रायः अपना भाषण आरम्भ किया करते थे। पण्डितजीने सन् १८८६ ई मे मथुरासे जो "मथुरा-अखवार" नामक उर्दू पत्र निकाळा था — उसमे वे सबसे पहले ईश्वरकी एक स्तुति हिन्दीमे ही देते थे, यह स्वयं गुप्रजीने लिखा है। गुप्रजीके हिन्दी सीखनेका नहीं – बिल्क हिन्दीको पूरी तौरपर अपना लेनेका सन् १८८८ ई० माना जा सकता है। इसका प्रमाण स्वयं उनके हाथका लिखा निजी पत्र-व्यवहारका एक रजिस्टर है, जिसमे पत्रोंकी रवानगी नाम, पते और विषय सहित दर्ज की गई है। सन् १८८८ ई० से पूर्व इस रजिस्टरकी खानापूरी उर्दू मे होती रही है। इस सन्के आरम्भमे उर्दू का स्थान हिन्दी—नागरीलिपिने ले लिया। इसी सन्मे गुप्रजीने राजा लक्ष्मण सिहको उनकी निर्मित हिन्दी पुस्तकोंका पता-ठिकाना पत्र मेजकर जानना चाहा है, जिसके उत्तरमें राजा साहवका कार्ड है:—

आगरा, २१ अप्रेल

महाशय,

मेवदूत आपको लाला काशीनाथ खत्रीसे मुकाम सिरसा, जिला इलाहाबादसे मिल सकेगा और रघुवंश मुन्शी नवलकिशोरसे मेरा

उस दोहावलीमेसे कुछ दोहे ये है —

"ब्रज चौरासी कोसमें, चार गाम निज बाम, वृन्दावन अरु मधुपुरी, बरसानों नद्गाम । वृन्दावन जे वास कर, साक-पान निन खान, निनके भाग्यनको निरख, ब्रह्मादिक ललचान । इम न भये ब्रजमे प्रगट, रही यही मन आस, निन प्रति निरखें जुगल छिब, कर वृन्दावन वास । नारायण ब्रज भूमिकों, सुरप्ति नावें साथ, जहाँ आय गोपी भये, श्रीगोपेश्वर नाव '"

राकुन्तलाका नया अनुवाद हिन्दीके गद्य-पद्यमें आगरेके ट्राइर जाहर सिंहसे मिलेगा—

ळ्ळुमनसिंघ

\* \*

अलीगढ़के प्रसिद्ध हिन्दीभक्त बाबू तोतारामजी वकीलसे भी गुप्तजी-का मित्रतापूर्ण पत्र-व्यवहार होना पाया जाता है। वह पत्राचार लाला श्रीनिवासदासजीकी हिन्दी पुस्तकोंके सम्बन्धमें हुआ था। इस समय गुप्तजी कविवर पं० श्रीधर पाठकजीके स्नेहमाजन बन चुके थे। गुप्तजीने पं० श्रीधर पाठकजीको उनकी रचित पुस्तक "ऊजड प्राम"के लिये जो काड भेजा था, उसकी अविकल प्रतिलिपि यह है '—

नं॰ ३६०, # Sent 22-6-88

लाहौर, कोहेनूर प्रेस

१६-६-८८

श्रीयुत।। १३ जूनके हिन्दोस्थानमें आपका विज्ञापन देखकर मुक्ते चेष्टा हुई कि मैं भी आपकी नवीन ढंगकी सरस कविताको देखू। इससे पहले मैंने काशी पत्रिकामे आपका अनुवादित ऊजड माम देखा है और मेरा जी चाहता है कि उसको पूरा देखू। इससे आप कृपा करके १ कापी उसकी मुक्ते भेज दं तथा और कोई असी पुस्तक हो तो वह भी भेज दं। इनका मूल्य मैं आपके छिखने मूजब भेज दंगा और कोहेनूरमें अपनी संमित भी प्रकाश कहंगा। विशेष शुभ

आपका---

**बालमुकुन्द** सम्पादक कोहेन्द्र लाहीर

<sup>\*</sup> यह नम्बर गुप्तजीके निजी पत्राचारके रिकस्टरका है। यह रिजस्टर मौजूर है। इससे सिद्ध है कि गुप्तजी अपनी दिनचर्याको लिपिवद्ध करनेमें कितने सचेष्ट थे।



उर्द 'कोहेनूर'-सम्पादक स्व० वावू बालमुकुन्द गुप्त (सन १८८६)

#### हिन्दीकी श्रोर

पाठकाने उन्हें राजा शिवप्रसादका गुटका और दुर्गेशनन्दिनी— दो पुस्तके भंजी थीं। प्राप्ति-स्वीकास्में पाठकजीके नाम गुप्तजीने धन्यवाद सूचक-कार्ड ११-६-८८ को लिखा था, जिसका चित्र अन्यत्र दिया जाता है, वह उनकी उस समयकी हस्तलिपिका नमृना है। पाठकजीकी काव्य-कृतियोंकी समालोचना गुप्तजीने अपने सम्पादित कोहेनूरमें की थी। वह समालोचना उनके उस समयके हिन्दी-अनुराग और हिन्दी-ज्ञानकी निदर्शक है। देखिये कैसी सुन्दर और सरल उर्दूमें कोहेनूरके पाठकोंको उन्होंने हिन्दीके काव्य-रचिता पाठकजी और उनकी रचनाका परिचय दिया है:—

"पण्डित श्रीधर पाठक साहब इलाहाबादी जिन्होने सालगुजिश्तामें गोल्डस्मिथके "हरमिट" का तर्जुमा हिन्दीमे किया था और जिसका रिव्यू दर्ज 'कोहेनूर' हुआ था, इस साल उन्होंने उसी विलायतके मशहर शायर गोल्डस्मिथकी एक आला दर्जेकी मशहूर नज्म ''डेजर्टेंड विलेज" का तर्जुमा "ऊजड गाम" के नामसे किया है। तर्जुमेकी हिन्दी आला दर्जेकी मीठी है। खूबी यह है कि लफ्ज लफ्ज तर्जुमा है और फिर इतना साफ है कि अगर असल किताबकी खूबसूरती देखी जाय तो इससे ज्यादा नहीं है और अगर श्रीधरजी अपने ही खयालातको अदा करते तो भी इससे उम्दा न कर सकते। यह वह दिलके पुरजा करने-वाली नज्म है. जिसे शायरने अपने वतनके उस गांवकी तबाहीको देखकर लिखा था जिसमें वह पैदा हुआ, बढ़ा और खेला था। अफसोस है कि उर्द्के अखबार होनेसे हम अपने नाजरीनको न हिन्दी ही का मजा दिखा सकते है न अंग्रेजीका, वरना वह समम सकते कि वह किस गजनकी नष्म हैं। उर्दूवालोंने यह ढंग लिया ही नहीं। शाहनामा फारसीमे अलबत्ता बाज मुकामातसे कुछ इस किस्मके शेर निकल सकते हैं, मगर इसके बादके फारसी शेर अभी उस ढंगपर न चल सके।

हिन्दी भाषामे भी यह रंग न था, संस्कृतमें अलबता था। अब श्रीधरजीकी इनायतसे भाषाको यह बात नसीब हुई और हम उम्मीद् करते हैं कि अब हमारे उर्दू शायर भी नेचरल नजारोकी तरफ फर्जी खयालातको तर्क करके मुतवज्जह होगे। हम श्रीधरजीकी खास तारीफ इसल्ये करते हैं कि वह हिन्दीमें एक नई जान डाल रहे हैं और उनका तर्जुमा उन युरोपियन मुसन्निफोंके तर्जुमासे किसी तरह कम नहीं है, जिन्होंने रामायण, मेघदूत बगैरहका अंग्रेजी नज्ममे तर्जुमा किया है। क्या हमारा मुल्क भी अपने शायरकी वही दाद करेगा, जो युरोपने अपने शायरोकी की। हमारे हिन्दीदा नाजरीनको यह किताब देखनी चाहिये।"

सन् १८८६ का वह दिन सचमुच हिन्दीके इतिहासमें स्वर्णाक्षरोंसे लिखने योग्य है, जिस दिन भारतधर्म-महामण्डलके द्वितीयाधिवेशनके अवसर पर बुन्दावनमें व्याख्यान-वाचस्पति श्रीपंडित दीनदयाल शर्माजीने कोहेन्र-सम्पादक गुप्तजीको भारतभूषण पं० मदनमोहन मालवीयजीसे मिलाया। महामना मालवीयजी शास्त्रमर्मज्ञ सनातनधर्मानुयायी विद्वान् थे और ये हिन्दीके प्रथम दैनिकपत्र "हिन्दोस्थान" के सम्पादक। गुप्तजी भी उसी धर्म तथा संस्कृतिके दृद्रानुयायी एक मशहूर उर्दू पत्रकार थे। एक दूसरेके नामसे परिचित होने पर भी दोनों ही महानुभावोंका पहले मिलन नहीं हुआ था। इसी मिलनके परिणाममे आगे चलकर गुप्तजी हिन्दी दैनिक हिन्दोस्थानके सम्पादकीय विभागमें प्रविष्ट हुए और उनकी नियमित हिन्दी सेवा आरम्भ हुई। तदनन्तर अपनी आयुके प्राय १८ वर्ष उन्होने हिन्दीकी आराधनामें ही व्यतीत किये।

हुन्दावनमें मालवीयजीसे गुप्तजीकी भेंट सन् १८८६ के आरम्भमें हुई थी और वे हिन्दोस्थानके सम्पादकीय विभागमे पहुँचे थे सन् १८८६ ई० के अन्तिम भागमें। पहली भेंटमें ही मालवीयजीसे गुप्तजीकी

# हिन्दीकी ऋोर

घनिष्ठरें इतनी बढ़ी कि वे उनके अनुरोधकी रक्षामें "हिन्दोस्थान" में प्रकाशनार्थ छेख और टिप्पणियां भेजने छगे थे। उस समयका पूज्य माछवीयजीका एक कार्ड और पत्र क्रमानुसार पढ़िये —

श्रीः

लखनऊ

२६ अप्रैल सन् १८८६

प्रिय बालमुकुन्द्जी,

हम आज १ दिनसे छखनऊमें मुंशी गंगाप्रसादके स्थान पर ठहरे हैं. कामेसके छिये चन्दा एकत्र करानेको आये हैं. कदाचित् कछ गोरखपुर जाय, पत्र छिखिये तो गंगाप्रसादके पते सें. आपने टिप्पनी भेजी सो मैंने काछेकाकर भेज दी हैं, उनमेसे जो एक बार छप न चुकी होगी वे छप जायगी.

मुमको कोहेनूरकी वे कांपियां अभी तक नहीं मिली जिनमे आपने हिन्दोस्थानकी समालोचना की थीं. क्रुपाकर शीव मंगाकर मेरे पास भेज दीजियें, बिना उसके मैं नोटिस नहीं छापना चाहता, लेख भेजनेमे संकोच न कीजियें, बराबर भेजते जाइयें.

हम आशा करते है कि चिरकालके उपरान्त घर पहुंचकर आप अपने कुटुम्बजनोंके साथ सुख और प्रसन्नतासे समय बिता रहे है

आपका हितैषी

मद्नमोहन माखवीय

श्री:

\_

प्रिय बालमुकुन्द्जी,

रुष्ट होनेकी हमारी ऐसी बान नहीं जैसा आप सममते हैं, जवाब हम भेज चुके, कई दिन हुवे, पोस्टकार्ड अवश्य अब पहुंचा होगा, छेख जो बिना विचार प्रकाश करनेके योग्य समिक्ये, उसको सीघे कालेकांकर भेज दिया कीजिये

"सम्पादक हिन्दोस्थान कालाकाकर" इतना ही लिखकर, जिसको हमको दिखाकर छापना अमीष्ट हो, उसको हमारे पास भेज दिया कीजिये, पता हम बीच बीच लिखते जायंगे, जब न माल्म हो तब केवल नाम और प्रयाग यह लिखकर भेज दिया कीजिये, जहा हम होंयगे तहा पत्र हमारे पास आ जायगा, मिश्री पहुंची, धन्यवाद स्वीकार कीजिये, जिन मित्रने भेजा है, उनका नाम मुभको नहीं विदित है, इससे मैं उन्हें स्वीकार पत्र नहीं लिख सकता, कृपा कर आप लिख दीजियेगा, उन्होंने पार्सल "पेड" भेजा था, उसका मृल्य भी उनसे पृक्षकर लिखियेगा, अवश्य,

"कोहनूर" अब तक नहीं मिला, उसके कारण नोटिसोंका छपना रुका है, भेजवाइये

कुशल-पत्र भी लिखियेगा

ह्यूम और सिविछके विषयकी टिप्पनी तो उत्तम हुई है, और छुपेगी ही, किन्तु धर्ममहामण्डल सम्बन्धी प्रेरितके विषयमें आपकी क्या इच्छा है १ क्या अवश्य छुपे १ अथवा हम अपने लेखसे पहले लेखका दोष मिटा दें १ हमको खेद है कि, हमारी अनुपस्थितिमें ऐसी अनुचित टिप्पनी छुप गई, अब अवश्य हमको भारत धर्ममहामण्डलका सब कृतान्त लिखना पड़ेगा और उसको हम बरकाया चाहते थे

उत्तर शीघ

आज बनारस जायगे, वहां दो वा तीन दिन रहेंगे पता— "बाबू रामकाली चौधरीके मकान पर—बनारस" वहीं इसका उत्तर मेजियेगा

मिर्जापुर ) आपका हित॰ शनिवार, ता० ४ मई सन् १८८६ ) मद्नमोहन

### [ 4]

# महामना माळवीयजीके साथ

दि होस्थान" के सम्पादकीय विभागमें सम्मिछित होनेके अपने संस्मरण-प्रकरणमे गुप्तजी छिखते है :—

"हिन्दोस्थान" से कोई दो वर्ष हमारा भी सम्बन्ध रहा था। उसका कारण हुई थी, पण्डित श्रीमद्नमोहन माळवीयजीकी कृपा। सन् १८८६ ई० के आरम्भमें पण्डित दीनद्याछुजी शर्माके ड्योगसे श्री भारत धर्म महामण्डलका दूसरा महाधिवेशन श्री वृन्दावन धाममे हुआ था। उस समय शीतकाल था। मालवीयजी महोदय उन दिनों "हिन्दोस्थान" के सम्पादक थे। आप भी महामण्डलमें पधारे थे। हमारा सम्बन्ध इस समय छाहौरके पुराने उर्दू पत्र "कोहेनूर" से था। छाहौरसे हम भी मण्डलमें शरीक हुए थे। मालवीयजीसे साक्षात्कार होनेपर उन्होंने आज्ञा की कि आपको "हिन्दोस्थान" पत्रमें हमारे साथ काम करना चाहिये। कानपुरसे पण्डित प्रतापनारायण मिश्रजीको भी हम बुला रहे हैं। उनसे विनय की गई कि यहाँ हिन्दी ही नहीं आती, आपके साथ काम कैसे करेंगे ? उन्होने कहा: - कुछ परवा नहीं, आप शामिल तो हूजिये। अन्तको उनका अनुस्रोध पालन करना पडा। उसी वर्षके अन्तिम भागमें हम उक्त पत्रके स्टाफमे शामिल हुए। पण्डित प्रतापनारायणजी कुछ पहले आ चुके थे। उस समय वर्षाकालका आरम्भ था। "हिन्दोस्थान" के स्टाफमें उस समय अच्छे-अच्छे छोग एकत्र हो गये थे। वैसा जमाव आजतक किसी हिन्दी पत्रके स्टाफमें नहीं हुआ।

मालवीयजी सम्पादक थे। बाबू शिशमूषण चटजीं बी० ए०, कि जित्र प्रतापनारायण मिश्र, बालमुकुन्द गुप्त तथा दो तीन और भी लोग उक्त पत्रकी सम्पादक-मण्डलीमें शामिल थे। मालवीयजीके जीमें पत्रकी उन्नतिके विषयमें बड़े-बड़े ऊँचे विचार थे। पर कुछ दिन पीछे वह वकालतकी परीक्षाकी तैयारी करने लगे। जल्द ही वह "हिन्दोस्थान" से सम्बन्ध लोडने पर विवश हुए। उनके अलग होने पर बाबू शिशमूषण-जी पत्रके सम्पादनमें अधिक परिश्रम करने लगे। कोई एक सालतक उनका साथ रहा। पीछे वह भी अलग हो गये। कुछ दिन पीछे पण्डित प्रतापनारायण मिश्र भी अलग हो गये। तब पण्डित शीतलप्रसादजी बुलाये गये थे। दो सालसे कमके भीतर ही यह सब उलटा पलटी हो गई। अन्तमें पण्डित शीतलप्रसादजीको छोडकर हमें भी अलग होना पड़ा।"

' इस समय "हिन्दोस्थान" पत्रका कोई आफिस न था। प्रेसमें छापनेके सिवा और किसी कामके लिये स्थान न था। वहाँ कभी प्रूफ देखनेके लिये जाना पड़ता था। एडिटर लोग अपने रहनेके स्थानो ही में अलग-अलग लिखते थे। पण्डित मदनमोहनजी अपनी कोठोंके आगे उसारेमें बैठकर लिखते थे। हमलोग भी कभी-कभी वहीं पहुँच जाते थे। हमलोग अपने-अपने ठिकाने पर लिखते थे। मदनमोहनजी-के काम छोड देनेपर शिश बाबू, पण्डित प्रतापनारायण और हम बहुधा हमारे ही स्थान पर एकत्र होकर लिखते थे। यह मेल बहुत दिन तक रहा।"

हिन्दोस्थानके सम्पादक-मण्डलमें प्रविष्ट होने पर गुप्तजीको भारतेन्दुजीके अनन्य भक्त पण्डित प्रतापनारायणजी मिश्रके सत्सङ्गका लाभ उठानेका विशेष सुयोग मिला था। मिश्रजीसे गुष्तजीने हिन्दीके पुराने पद्य साहित्यका मर्म सममा और हिन्दीमें कविता करना भी

#### महामना मालवीयजीके साथ

सीखा। डैदार-हृद्य गुप्तजी मिश्रजीका गुरुभावसे स्मरण किया करते थे। उन्होंने अपनी फुटकर कविताओं की संग्रह पुस्तक 'स्फुट कविता' मिश्रजीकी पवित्र आत्माको ही श्रद्धापूर्वक समर्पित की है। यह पुस्तक सन् १६०५ ई० में प्रकाशित हुई थी और भारतिमत्रके प्राहकों को उपहारमें दी गई थी।

जिन दिनो गुप्तजी कालाकाकरमे थे, उन्हीं दिनों ब्रजभाषा और खडी बोळीके प्रश्नको छेकर "हिन्दोस्थान" मे खूब वाद-विवाद चळा था। दो दल बन गये थे। ब्रजभाषाके समर्थक पं० प्रतापनारायण मिश्र एवं पण्डित राधाचरण गोखामी थे और खडी बोलीके पक्ष-प्रति-पादक बाब्र अयोध्या प्रसाद खत्री तथा पं० श्रीधर पाठक। गुप्तजीने भी इस साहित्यिक विवाद पर मिस्टर हिन्दीके नामसे कई लेख लिखे थे। "भैंसका स्वगे" नामकी कविता उन्होंने उसी समय बनायी थी। उनकी विनोदात्मक पहली हिन्दी रचना है। अपनी पद्य रचनाको गुप्तजी तुकवन्दी कहा करते थे। व्रजभाषा और खड़ी बोळी—दोनोमें उनकी रचनाएँ मिलती है। वे प्रचलित बोलचालकी भाषामे कविता करनेके विरोधी नहीं थे, उन्होंने स्वयं ऐसी कविता लिखी है। उनको आपत्ति थी हिन्दीसे भिन्न-खड़ी बोलीके नाम पर । गुप्तजीका कथन था "अरबी अरबकी है, फारसी फारिसकी है और हिन्दी हिन्दुस्थानकी,— पर वह खड़ा देश कौनसा है, जिसकी बोली खड़ी है। यदि खड़ी बोली वाले ऐसा अनघड नाम न रखते तो छोग इस नामको सुनकर इतना न चौंकते खैर,अब नाम तो वे रख चुके पर काम जरा ठीक-ठीक करना चाहिये।"क

'हिन्दोस्थान' पत्रके ऊपर सम्पादककी जगह नाम केवल मालवीयजी-का छपता था। उनकी अनुपिश्यितिमें राजा रामपाल सिंहने सम्पादकका

<sup>-</sup> गुप्तजीके निधन पर भारतिमत्रका लेख २८-९-१९०७ ई० ।

क्ष खडी बोली-शीर्षक छेख भारतिमत्र १९०१ ई०।

पद अपने ही लिये रक्षित रख छोड़ा था। सम्पादकीय विभागमें जितने लोग थे, वे सब सहकारी या सहायक-सम्पादक कोटिमे थे। मालकीयजीने जब कानून पढ़नेके लिये सम्पादन-कायेसे अवकाश लेकर प्रयागसे कालाकाकर आना जाना बन्द कर दिया, तब सहायक सम्पादकों की मण्डली 'हिन्दोस्थान' के सम्पादक राजा साहबकी सहायक कमेटीके रूपमें रह गयी और बाबू बालमुकुन्द उस कमेटीके सभापित या मुखिया थे। अवह नवरतन कमेटी कही जाती थी।

चैत्र शुक्का ३ वृहस्पतिवार संवत् १६४६ (सन् १८६१ ई०) को अस्वास्थ्यवश गुप्तजी छुट्टी ठेकर काळाकाकरसे अपने घर चले गये थे। उस समयका माळवीयजीका एक कार्ड है:—

श्री:

प्रयोग, ६ माचे ६१

प्रिय मुन्शी बालमुकुन्द्जी,

आपका २४ फे० का लिखा पत्र परसो चौथी माचेको मुक्ते काला-काकरमें मिला आप कुरालपूर्वक घर पहुंच गये, यह समाचार मुक्तको इस पत्रसे माल्स हो गया था जो आपने चौबेजीको लिखा था, तो भी आपका पत्र पानेकी चिन्ता लगी थी, रोहतकवाला मेमोरियल मय आपके तर्जुमेंके मैंने में मोतीलाल को भेज दिया था, किन्तु यद्यपि ८ दिन हो गये आजतक प्राप्ति उन्होंने स्वीकार नहीं की, उनका पत्र आने पर आपको समाचार दंगा, कन्सेट बिलके विषयमें अपना मत मुक्तको अवश्य लिखियेगा, विशेष कल लिखुंगा,

आपका

म० मो० मालवीय

<sup>\*</sup> हिन्दी-कोविद्रलमाला (डा॰ स्थामसुन्दर दास) प्रथम भाग प्रष्ठ १००-२

<sup>+</sup> अमृतबाजार पत्रिकाके सम्पादक बाबू मोतीलाल घोष।

#### महामना मालवीयजीके साथ

यह कार्ड बतलाता है कि मालवीयजीके हृद्यमें गुप्तजीके प्रति कितना प्रेम था और वे उनका मत जाननेके लिये कितने समुत्सुक थे। उस समयका मालवीयजीका एक स्वीयत्व सूचक अन्य कार्ड भी उद्घृत किया जाता है:—

श्री:

प्रिय मुंशी बालमुकुन्द्जी,

मेरी परीक्षाका हाल आज प्रकाशित हुआ है, मैं जिलेमे पास हू और बहुत शीघ्र वकालत प्रारम्भ करूंगा, आगामी नवम्बरमे जो एल० एल० बी० की परीक्षा दूंगा उस्से हाईकोर्टमें वकालत करनेका अधिकार भी प्राप्त हो जायगा, विशेष फिर

> प्रयाग ७-३-६१

आपका सदनमोहन

गुप्तजीके लिये वापस लौटकर कालाकांकर पहुँचनेकी जो तिथि निर्दिष्ट थी, जब उस पर वे वहाँ नहीं पहुँचे, तब राजा साहबको मौका मिल गया। उन्होंने उसी दिन ता० १ फरवरी सन् १८६१ को हिन्दोस्थान कार्यालयमे इस आशायका हुक्म जारी कर दिया—"मुन्शीजीको आज आना चाहिये था सो अपने नियत समय पर नहीं आये, इसलिये हमारे चले जाने पर \* उनका लेख जाने योग्य न होगा, कारण ग्वर्नमेटके विरुद्ध बहुत कड़ा लिखते हैं, अतएव इस स्थानके योग्य नहीं है।" राजा साहबकी यह आज्ञा वस्तुतः गुप्तजीकी देश-भक्तिका एक प्रमाण-पत्र है। सचमुच उस समय गौराङ्ग महाप्रभुओंके शासनके विरुद्ध भारतीय हित-साधनकी दृष्टिसे निर्मांक होक्स लेखनी चलाना बडे साहसका काम था। तब तक देशवासियोंकी मोह-निद्रा भङ्ग नहीं हुई थी। स्वतन्त्रचेता गुप्तजीने उस मोह-निद्राको दूर कर उनमे देश-भक्तिकी भावना भरनेका जीवनभर प्रयक्ष किया।

राजा साहब उस समय विलायत जा रहे थे।

राजा साहबके उक्त आदेशकी सूचना पं० रामलाल मिर्श्रजीके निजी पत्र द्वारा गुप्तजीको मिली थी। प्रस्तुत विषयमे एक कार्ड गुप्तजीके तत्सामयिक सहकर्मी पं० शीतलाप्रसाद उपाध्यायजीका भी यहाँ दिया जाता है:—

कालाकाकर ७-२-६१

प्रिय,

आपका पोस्टकार्ड आया. समाचार ज्ञात हुआ, आपके विषयमें महाराजका जैसा ख्याल है, वह आप पर विदित हो गया होगा. मुक्कों इस बातसे अल्पन्त ही खेद है, एक तो कुछ कालके लिये आपके जाने ही से डदास था, अब सदैवके लिये जुदा होनेसे और अधिक रंज है, परन्तु इसमें वश क्या है ? महाराजकी ऐसी ही इच्छा है, आपके विषय में मैंने अमृतवाजार पत्रिकाको लिख दिया है, अब आप क्या प्रबन्ध करते हैं ? आपका रूपया में दूंगा, परन्तु शीघ नहीं दे सकता हूं, क्योंकि अभी तक वेतन नहीं मिला है, जिस समय वेतन मिलेगा, अवश्य भेज दूंगा। मुक्ते आशा है कि आप समयानुसार अपने समाचारसे अवगत अवश्य कीजियेगा,

आपका मित्र सीतलाप्रसाद उपाध्याय \*

प्र शीतलाप्रसाद उपाध्यायजीका जन्म 'मिश्र-वन्धु' विनोद ( तृतीय भाग पृष्ठ १३०५ ) के अनुसार सवत् १९१७ में हुआ था। उनके रचनाकालका आरम्भ सवत् १९४३ से माना गया है। उनके पिताका माम प० दिकपाल उपाध्याय था। उपाध्यायजीकी रची पुस्तके—(१) दूरद्शी योगी (२) शीतल समीर (३) शीतल सुमिरनी (४) राजा रामसिहकी वानी (५) राजा रामपालसिहकी योरप यात्रा (६) वर्मप्रकाश, इत्यादि है। "हिन्दोस्थान" के स्वामी राजा साहबके उत्तराविकारी श्री रमेशसिहने जब "सम्राट्" नामक पत्र निकला, तब उसका भी सम्पादन वर्षोतक उपाध्यायजी करते रहे। उनका उल्लेख मिश्र वन्धुओंने शीतलप्रसाद उपाध्यायकी नामसे किया है, किन्तु उपाध्यायजीके पत्रोमें 'सीतलाप्रसाद' नाम मिलता है। उपाध्यायजी गहमर (गाजीपुर) निवासी थे।

#### महामना मालवीयजीके साथ

हिन्दोस्थानसे सम्बन्ध छूट जाने पर भी अपने सहकर्मियोंसे उनका प्रेम-सम्बन्ध पूर्ववत् बना रहा, जिसका पूर्णाभास पं० रामलाल मिश्र, पं० सीतलाप्रसाद स्पाध्याय, पं० गुरुद्त्त शुक्क और बाबू गोपालराम गहमरीके उस समयके लिखे हुए उपलब्ध पत्रोंसे मिलता है। जिन राजा साहबने उनकी पद्च्युतिकी आज्ञा बिना किसी पूर्व सूचनाके एकाएक दे डाली थी, उनके प्रति भी सहद्य गुप्तजीके मनमे किसी प्रकारकी दुर्भावना स्थान नहीं पा सकी थी। यह थी उनके चरित्रकी महत्ता।

उस समय गुप्तजी अमृतवाजार पत्रिकाके यशस्वी प्रवर्त्तक एवं सम्पादक बाबू मोतीलाल घोषसे सम्बन्ध रखते थे, यह भी उनके लिये कम गौरवजनक नहीं है। घोष महाशयकी गणना वर्तमान भारत राष्ट्रके निर्माताओं में की जाती है। वे गुप्तजीको अपना विश्वासभाजन मानते थे। इसका सकेत उपाध्यायजीके पूर्वोद्यृत पत्रमें मिलता है, यही नहीं, स्वयं घोष महाशयका भी उस समयका एक पत्र गुप्तजीके नाम है:—

#### My Dear Balmukund,

Here is the translation of the article of Khair Khat.\* You will see how facts have been misrepresented. So, you have no cause for anxiety. Write to the editor of the paper that he has not only misrepresented facts, but he has actually insulted the Hindus to influence the Dy. Commissioner. So he ought to apologize. Tell him also that the correspondent of the 'Patrika' never said that the Hindus

<sup>. &</sup>quot;सेर खत" उस समयका एक उर्दू अखबार था।

were made to eat beaf. Do not fail to write atonce. I hope you got my telegram.

Yours Sincerely, Sd/7 Motilal Ghose.\*

गुप्तजीका 'हिन्दोस्थान' पत्रसे पृथक् किया जाना उस समयके साहित्य-सेवियोंको कितना अखरा था और गुप्तजी किस दृष्टिसे देखे जाते थे, इसका किश्वित् आभास पं० श्रीधर पाठकजीके एक पत्रसे मिळता है, जो उन्होंने गुप्तजीके नाम ळिखा था। पत्र यह है ·—

श्री प्रयाग मार्च १, १८६१

मित्रवर,

केवल कल रात्रिको मद्नजीसे १ ज्ञात हुआ कि आप अब काला-कांकरमें नहीं है यद्यपि 'हिन्दोस्थान' की भाषा (आधुनिक) कुछ कालसे

यह "खेर खत" के लेखका अनुवाद है। इसमें आप देखेंगे कि असली बातें किस तरह विकृत रूपमें उपस्थित की गई हैं। अत आपके लिये चिन्तिन होनेका कारण नहीं है। पत्रके सम्पादकको लिखिये कि आपने सिर्फ वास्तविक बातोंको ही गलत रूपमें पेश नहीं किया हैं। बल्क डिपुटी कमिश्नरको प्रमावित करनेके लिये हिन्दुओं को अपमानित भी किया हैं। इसलिये आपको माफी मागनी चाहिये। यह भी लिखिये कि पत्रिकाके सवाददानाने यह कभी नहीं कहा है कि हिन्दुओं को गो-मास खानेके लिये बाध्य किया गया। तुरन्त गत्र लिखनेमें न चूकियेगा। आशा है कि आपको मेरा तार मिला होगा।

आपका मोतीलाल घोष

<sup>्</sup>र इस अग्रेजी पत्रका हिन्दी-भाषान्तर यो है — प्रिय बालमुकुन्द,

<sup>ो</sup> पाठकजीका अभिप्राय प॰ मदनमोहन माछवीयजीसे है।



स्वर्गीय पण्डित श्रीधर पाठक

भीमहाराजम्यामः कल्हकृपाकार्ड भीर राजारित ने साहकी गुरका पेंह भी भीर थो हो हेर पीहेर ह्मतिडाक में हु जिए निह्नी पेंह भी आएका की यानकी यह न्यवाहिर युरका प्रापने मुके विनाम ल्योन नवह है उसकी मैं आपकी कुपाका ने हतवड़न विन समम कर विनाम न्य ही स्वीकार कर ताहु मुके आपके शा रीरकी पी असे वजा में हु में भी मारही अवस्थार ही है मुके आशा है की मुक्त से वक पर इसी तरह आपकी ह्या रहे जी प्रमाका री वा नम्यक है गुरे

#### महामना मालवीयजीके साथ

इस बातकी प्रतीति कराने लगी थी। यद्यपि जितना खेद आपका जाना सुनकर हुआ, उतना ही हर्ष यह जाननेसे हुआ कि अब आप कुछ अंग्रेजी में अभ्यास करते हैं, तथापि जो हानि 'हिन्दोस्थान' को आपके वियोग से पहुंची है, उस्का भर्जा अति दुःसाध्य है, आधा दुर्जन बी० ए० या एम० ए० मिलकर इस पत्रको उसकी आधी रौनक नहीं दे सकते जो आप अकेले दे रहे थे. आपका यहाँसे जाना मुसको तो बन्धुविच्छेदके समान असह्य हुआ है

मैं कोई १०, ११ दिवसको विवाहार्थ जनवरीके उत्तरार्द्धमे घर चला गया था, अतः उस अन्तरके वृत्तसे अनिभज्ञ था, मैं यह नहीं सममता था कि "हि० स्था०" को आप इतना शीव छोड़ देंगे, यद्यपि आपके एक पोस्टकार्डसे उस पत्रके खामी पर आपकी किश्वित अप्रसन्नताकी ध्वनि निकलती थी

मित्रवर अब आप कृपाकर (यदि मेरी प्रार्थना अनुचित न हो तो ) मुम्मको यह लिखिये कि आप प्रसन्न तो है ? पत्रसे सम्बन्ध छोड देनेसे जोविकाको तो कोई हानि नहीं पहुंची ? मुक्ते यह सुनकर परम प्रसन्नता होगी कि आप सब प्रकार सुखी है और किसी प्रकारका (धन सम्बन्धी वा शरीर सम्बन्धी) कष्ट आपको नहीं है, यद्यपि (अफसोस ।) मैं किसी प्रकार आपका साहाय्य करनेको समर्थ नहीं हूं।

उत्तर आप कृपाकर शीव्र ही भेजिये जिससे हमारा सचिन्त कौत्-हल शीघ शान्त हो

> में हूँ आपका सचिन्त ग्रुभैषी श्रीधर

प० क० अब में भी हिन्दोस्तानका अवलोकन बन्द करता हूं,

\*

गुप्तजी द्वारा 'हिन्दोस्थान' से सम्बन्ध-विच्छेदकी सूचना पाकर माछवीयजीने उनको अपने ५-२-६१ के पत्रमें छिखा था:—

श्रीः ॥

प्रिय मुन्शी बालमुकुन्द्जी,

"आपके २ ता० के दो पोस्टकार्ड पहुँचे, दूसरेको पढ़कर अत्यन्त दुःख हुवा, राजा साहबने क्या सममकर आपको डिसमिस किया है, वे ही जानते है अथवा जो कालाकाकरमें है वे जानते हो, किन्तु उन्होंने बुद्धिमानीकी बात नहीं की, हिन्दोस्थानके लिये जो आप करते थे वह दूसरा इतने अल्प वेतनमें संतोष करनेवाला पुरुष कदापि नहीं कर सकेगा, अस्तु, इच्ला उनकी, आप कालेकाकर जाकर अपना शेष वेतन, आदि ले आइये और वहांसे लौटकर कृपाकर इधर दो एक दिनको चले आइयेगा, ईश्वर चाहैगा तो शीव आपको कोई अधिक हितकारी काम हाथ आजायगा,

आपको कोई ऐसा कार्य जिसमें अधिक (देशाटन) घूमना पड़े करना कैसा प्रिय होगा ? यदि पत्रिका वाले आपको कुछ मासिक कर दे और घूमनेका खर्च दे तो उनका कार्य जो अधिक अंशमें आपका, हमारा, देशका कार्य है,—आपको स्वीकार्य होगा ? मुमसे उनसे कुछ इस प्रकारकी बातचीत नहीं आई, केबल उन्होंने एक बार अंग्रेजी हिन्दुस्तानके निकलनेपर मुक्ससे पूछा था कि क्या बालमुकुन्दका कार्य अब हिन्दोस्थान अप्रिक्समें न रहेगा—उनको आपकी तिबयतके हिन्दोस्थानी सज्जनकी आवश्यकता मालूम देती है, यदि आपको पसन्द हो तो लिखिये कि आप किस वेतन पर और किन शन्तों पर उनके घूमते करेस्पांडेंट होना स्वीकार करेंगे, आपका पत्र आनेपर मैं उनसे इसकी साफ २ बातचीत करूँगा, कार्य वह ऐसा ही चाहेंगे

### महामना मालवीयजीके साथ

कि जैसा रोहतकमे जाकर वहाँ उचित कारवाई करना—गोचारन विषय-मे—देशी राज्योमे जाकर वहाँ ठीक २ समाचार देना इत्यादि। क्रपाकर उत्तर शीच लिखियेगा ।

आपका हित्र

4-2-82

मद्न मोहन माळवीय

रोहतकमें क्या हुवा सो भी समाचार लिखियेगा, कन्सेट बिलका विरोध वर्तमान अवस्थामे अनुचित निष्फल और काप्रेसके लिये अत्यन्त हानिकारी है, किन्तु विशेष आपके आनेपर कहैंगे।



# [ & ]

# उन दिनोंके मित्र

ये पने राजनीतिक विचारोंकी उप्रताके कारण "हिन्दोस्थान" का सम्पादकीय सम्बन्ध छूट जानेके पश्चात् कुछ समय तक गुप्तजीने गुड़ियानीमें ही निवास किया और उर्दू अखबारोंके लिये लेख एवं किवताएँ भेजनेका उनका नियम चाल्द् रहा। उन्होंने इस अवसरका उपयोग अपना अंग्रेजो भाषा-ज्ञान बढ़ानेमें भी किया। वे पण्डित श्रीधर पाठकजीको डाक द्वारा अपना परचा \* भेज देते और पाठकजी उनके परचेको अंग्रेजी शब्दों एवं वाक्योंके उच्चारण तथा अर्थ लिखकर लौटा देते। इस कार्यमे पाठकजीके अतिरिक्त "हिन्दोस्थान" के सम्पादनकालके अपने एक साथी पण्डित शीतलाप्रसाद उपाध्यायसे भी गुप्तजीने सहायता ली थी और मालवीयजीको भी लिखा था, किन्तु मालवीयजी

\* पत्राचार द्वारा अपना अग्रेजी भाषा-ज्ञान बढानेके समयका एक परचा गुप्तजीके हाथका हरुके गुलाबी रगके कागजका मिला है। इसमे मूल अग्रेजी शब्द और वाक्य गुप्तजीके लिखे हुए हैं और उनका उच्चारण तथा अर्थ पाठकजीका। अन्तिम पृष्ठ पर अपने अभिप्रायकी सूचक पाठकजीकी लिखी हुई ये पिक्तयाँ हैं — "मित्रवर,

लीजिये, इन्हें लिखकर आज जयपुरको जाता हूं पाँच दिनमें लौट्गा. तबतक आप दूसरा परचा भेजियेगा में परम प्रसन्नतासे आपको साहाय्य (यथाशिक ) दूगा. श्रीरीर बीचमे कुछ दिनों अच्छा था पर अब पुन रौगावलम्बी हो गया है। प्रारम्भका फल अवस्य मौक्तव्य।

आपकी सानन्द होलीका अभिलाषी--श्रीधर पाठक।

# उन दिनोंके मित्र

स्वयं एळ० एळ० बी० की परीक्षा देनेकी तैयारीमे व्यस्त थे, इसिंख्ये उन्होंने अवकाशामावके कारण क्षमा चाही थी अयहाँ पाठकजीके तीन काडोंके अतिरिक्त एक गुप्तजीके पत्रकी प्रतिलिपि दी जाती है। इनसे गुप्तजीकी अंग्रेजी भाषाके अध्ययनकी संलग्नता प्रकट होती है और उनके प्रति पाठकजीके प्रकृत स्नेहका परिचय मिलता है। जिस प्रकार गुप्तजी पाठकजीसे अपना अंग्रेजी भाषाका ज्ञान-वर्ष्टन कर रहे थे, उसी प्रकार उर्दूमें अपना अभ्यास बढानेके प्रसङ्गमें कठिन शब्दोका अर्थ जाननेके लिये पाठकजी भी उनसे सहायता लेनेके इच्लुक थे। दोनों ओर पारस्परिक सहानुभूति और सहायताकी कितनी गहरी भावना थी, यह भी उनके पत्रोंसे स्पष्ट मलकता है।

पाठकजीका एक कार्ड •—

श्रीप्रयाग २०। ११। ६१

मित्रवर,

१८ का कृ० का० प्राप्त—आपका साहस और उत्साह (विद्योपार्जनमे) सराहने योग्य है, चार रीडर आपने समाप्त करळी यह सुनकर बडा आनन्द हुआ, Practical English के लिये यदि रामकृष्ण खत्री

६-१०-९२ के अपने पत्रमें मालवीयजी लिखते हैं — प्रिय मुशी बालमुकुन्दजी,

आपका १९ सित० का पत्र पहुचा आजकल में एल० एल० बी० की परीक्षाके लिये परिश्रम कर रहा हू इससे दो मास मुझे आपको अगरेजी पढनेमे सहायता देनेका अवसर नहीं, क्षमा कीजिये। परीक्षा हो जाने पर प्रसन्नतासे दूगा राजा साहबने अवतक रूपया नहीं दिया, बुरा किया, पर लिखते जाइसे एक दिन अवस्य देंगे में भी फिर उनसे कहूगा, कृपा दृष्टि बनाये रहियेगा

आपका

म॰ मो॰ मालव य

बनारसको लिखियेगा तो वह वे० पे० पो० में भेज देगा. प्रथम पार्ट मंगाइये—दाम पाच छै: बरस हुए, १६ या २० आने था अब भी वही या कुछ कम होगा.

अधिक आज्ञाओका प्रतीक्षक, आपका शुभैषी श्रीधर पाठक

'ऊजडगाम' से हमें १५०) से ऊपर घाटा हुआ। ६५० प्रति घर पर पड़ी है।

गुप्तजीका उत्तर:-

॥ श्री. ॥

गुडियानी २४-११-६१

पूज्यवर प्रणाम ।

२० के कार्डके उत्तरमें सिवनय निवेदन है कि आज मैंने Practical English के लिये बाबू रामकृष्णको लिख भेजा आशा है कि पुस्तक मुमे मिलेगी। अब कृपा करके आप बताइये कि मैं Grammer (कैसे पढ़ू १) आप पढ़नेकी तरकीव बताइये उस्ताद कोई नहीं है। एक कापी ऊजड प्रामकी सनातनधर्म गजट स्यालकोट पंजाबको भेजिये और भेजनेकी इत्तिला मुमे दीजिये आशा है कि कुछ लाभ होगा। एक मासके लिये हिन्दी बंगवासीमे विज्ञापन छपवाइये अवश्य बिकेंगी वह पत्र ६००० बिकता है एक कापी उसे रिट्यूके लिये भी भेजिये चाहे वह रिट्यू, करे वा न करे परन्तु विज्ञापन अवश्य छपवाइयेगा। आपने इस पुस्तकके छपवानेमें लागत बहुत लगाई एकान्तवासी योगीकी भांति छपवाते तो १५०) की हानि न होती मैं और भी उद्योग करूंगा।

सेवक-बालमुकुन्द

### उन दिनोंके मित्र

#### पाठकजीका दूसरा कार्ड है :--

श्रीप्रयाग ११-२-६२

मित्रवर,

आप अवश्य कापी मेरे पास भेजिये. मैं उसे देखकर पूर्ववत् छौटा दिया करूंगा और Companian का हेना भी अच्छा होगा.

मैंने डर्दू सीखनेका आरम्भ पुनः किया है और शायद शब्दोंके अथोंके लिखे आपको कष्ट देना पडेगा बं० वा० मे वि०\* देनेका अभी इरादा है

शुभैषी--

श्रीधर पाठक

\* \*

पाठकजीका तीसरा कार्ड यह है —

श्री प्रयाग नवं० २६, ६२

मित्रवर,

आपके कृपा कार्डके उत्तरमे एक कार्ड मैंने नारायणीतडाग (नैनीताल) से भेजा था—सो पहुंचा होगा, इसके द्वारा आपको मंगल समाचार देता हूं कि, अब मेरा मासिक १००) हो गया है, मित्रवर, अवकाशके अभावसे कुछ लेख भारतप्रकाश के लिये नहीं भेज सका हूं, और अब भारती भवनमें उसे देख सक्ता हूं, अतः पृथक कापीकी आवश्यकता नहीं है।...

आशा है, कौन्त्रेसके अवसर पर मिलना होगा—आप मेरे ही स्थान पर ठहरियेगा।

शु० श्री० पा०

\* \*

<sup>\*</sup> हिन्दी बगवासी।

र्भ भारतप्रताप 2

राजा रामपालसिंहजी विलायत जा रहे थे, इसिलये उनके विशेषानुरोधसे मालवीयजी 'हिन्दोस्थान' की देखभाल फिर करने लगे थे।
मालवीयजीने गुप्तजीके साथ विचारोके आदान-प्रदानका सिलसिला
उनके "हिन्दोस्थान" से अलग हो जानेके बाद भी जारी रखा। गुप्तजीकी
रायका वे कितना आदर करते थे, उन्हें किस दृष्टिसे देखते थे, कितनी
हितचिन्तना करते थे, ये सब बाते उन्हींके निम्नोद्धृत पत्रोंसे जानी जा
सकती है। यथा:—

श्रीः

काळाकाकर ११-३-६१

प्रिय मुन्शी बालमुकुन्द्जी,

आपका ६ का कार्ड पहुंचा़ जो लेख आप भेजेगे, उनका जबतक मैं यहां हू, उचित आदर किया जायगा़ यदि आप कन्सेट बिलके विरुद्ध अपनी संमति प्रकाश करना चाहते है तो अवश्य कीजिये, मैं छाप दूंगा़ यद्यपि मैं समभता हूं बिलके उठा लेनेके लिये लेख लिखना बिलकुल निष्फल हैं.

महर्षि मण्डलमे दीनद्यालुजी क्या करना चाहते हैं, किस प्रकारके लोगोंके आनेकी आशा है, यह सब दीनद्यालुजीसे पता लगाकर लिखिये आजकल वे कहाँ है सो भी लिखिये

में हरिद्वारमें अवकी कर उपस्थित होनेको बहुत उत्सुक हूं किन्तु जा सकनेकी आशा बहुत कम है

आपका **मदनमोहन** 

### उन दिनोंके मित्र

श्री:

कालाकांकर

२०-3-६१

प्रिय बालमुकुन्द्जी,

आपका १७ का पोस्टकार्ड पहुंचा इतने दिन उत्तर न आनेसे चित्तमें रांका होती थी कि मेरा पत्र नहीं पहुंचा प० चिन्द्रका प्रसाद (बंबईवाले) ने मेरे बिल सम्बन्धी केखोंके विरुद्ध एक बहुत बड़ी चिट्ठी लिखी है, उसको सोमवारको छापूगा अपने उत्तरके साथ बहुत कुछ भाव जो उन्होंने प्रकाश किया है, उसमे आप और मैं—एक मत हूं—

महर्षिमण्डलका ब्यौरा जाननेको मैं अति उत्सुक हूं, कृपाकर उसका सब पता लेकर लिखिये। आपकी—राम राम,—राजा साहिबकी खोई हुई पुत्तक गंगासहायके पास कल आ गई और पंडित रामलालको सौंपकर उनसे रसीद ले ली गई, कुशल पत्र लिखते जाइयेगा।

> आपका म० मो०

श्रीः

प्रयाग ७-४-६१

प्रिय मुन्शी बालमुकुन्द्जी,

मुमे खेद है कि मैं हरिद्वार न जा सकूगा, यदि आप जा सिकये तो अवश्य जाइये, ऐसे अवसरों पर न उपस्थित होनेका बहुत दिनतक पछतावा करना पडता है, आपके जानेसे, पकदीनद्यालजीको संमतिकी भी सहायता मिलेगी, यदि जाइये तो वहाका पता लिखियेगा और सब समाचार वहांका लिखियेगा—

> आपका हितैषी मदनमोहन माखवीय

श्री:

प्रयाग २४ मई, सन् १८६१

प्रिय मुं० बालमुकुन्द्जी,

आपके १२ और २२ मईके दोनों पत्र पहुचे, मुक्ते खेद है कि आपको भी नेत्र पीडाने सताया है. अब कुपाकर लिखिये आपके तथा आपकी पत्नीके नेत्रोकी क्या दशा है—में आशा करता हूं कि दोनोकी दशा अच्छी है कालेकाकरसे आनेसे पूर्व राजा साहबसे आपके रुपयोके विषयमें दो बार कह चुका था. उन्होंने दोनो बार कहा था कि मैं अवश्य भेज दृंगा. चलते समय में प० रामलालसे भी कह आया हूं और मुक्ते निश्चय है कि थोडा शीघ्र हो वा विलंबमें महीने पन्द्रह दिन मात्रका अन्तर होगा. यदि वे देनेमें बहुत विलंब करेंगे तो मैं फिर एक दिनके लिये कालेकाकर चला जाऊंगा और आपका रुपया ले आऊंगा. यदि आप अपनी पत्नीके क्लेशका ठीक-ठीक निदान लिखिये तो मैं हाल साहबकी चिकित्साका वृत्तान्त लिखू—पूळ्कर लिखना होगा. पं० दीनदयालुकी दियालुतासे मुक्ते भी एक भा० घ० म० मंडलसे तगमा मिला है, मुक्ते इसका शोक है—में किसी प्रकारसे अपनेको इस तगमेका अधिकारी नहीं सममता किन्तु अब क्या कर्ह ?

आपका---मदन मोहन

जर ।

मालवीयजीके उक्त पत्रोंमें जिस 'कन्सेंट बिल' की चर्चा है, उस सहवास-वयोवृद्धि कानूनके प्रश्नको लेकर उस समय घोर आन्दोलन हुआ था। महर्षि-मण्डलका ब्यौरा जाननेकी भी मालवीयजीने उत्सुकता प्रकट की है। पण्डित दीनद्यालुजी भारत धर्म-महामण्डलकी स्थापना संवत् १६४४ वि० (सन् १८८७ ई०) में कर चुके थे।

#### उन दिनोंके मित्र

महामण्डलका दूसरा अधिवेशन वृन्दावन और दिल्लीमें हुआ था। इसके अनंतर पंडितजीने महामण्डलके तत्त्वावधानमे महर्षि-मण्डलके नामसे एक विशेष महोत्सव पुनः हरिद्वारमे कुम्भ ( संवत् १९४८ वि० ) के अवसर पर ऋषिकल्प परमहंस परित्राजकाचार्य स्वामी श्री विशुद्धानन्द सरस्वती महाराजकी अध्यक्षतामें करनेका आयोजन किया था। इस सम्बन्धमें पण्डितजीने जो विज्ञप्ति प्रकाशित की थी, उसमें छिखा है:-"इस उत्सवमे महामण्डलके रक्षक, व्यवस्थापक और अन्यान्य धर्म-सभाओंके सभापति और सब सम्प्रदायोके प्रसिद्ध पण्डित, सभाओके उपदेशक, महोपदेशक सब लोग पधारेंगे। उत्सवके समय प्रधानतः देववाणी संस्कृतमें ही वक्तृताएं होगी और सभापतिजी महाराजकी आज्ञाके अनुसार बडे-बडे विद्वानोका शास्त्रीय विचार होगा। मुख्य-मुख्य वातोंका आशय सबको समभानेके छिये आवश्यक वक्तुताएँ हिन्दी भाषामें भी दी जायंगी .। महर्षिमण्डलमें साम्प्रदायिक वाद-विवाद अनुचित समका गया है। सब पण्डितोंको, जो वक्ता करंगे अपने भाषणमें किसी सम्प्रदाय अथवा मत विशेषकी स्तुति-निन्दा करनेका वा किसी सम्प्रदायके सिद्धान्त विरुद्ध बोछनेका अधिकार न होगा। क्योंकि महर्षिमण्डलका मूल सिद्धान्त यही है कि सब सम्प्र-दायोके अनुयायी विद्वज्जन एकत्र होकर परम श्रीतिपूर्वक परस्पर सम्मिलन करें और वैदिक और स्मात्तंधर्मका जो सभी सम्प्रदायोंका मत है, विचार करे।"

एकबार राजा शशिशेखरेश्वर राय (ताहिरपुर-बंगाल) का एक जरूरी तार पाकर गुप्तजीको काशीकी यात्रा करनी पड़ी थी। चैत्र कृष्ण ३ संवत् १९४६ — तद्तुसार ता० १६ माच, बुधवार सन् १८६२ ई० को वे काशी पहुँचकर राजा साहबसे मिले थे। दृसरे दिन राजा साहब को जाना था। अतएव वे कलकते चले गये और गुप्तजीने वापस

अपने घर छौटना निश्चय किया। उन दिनों गुप्तजीके मित्र भिवानो निवासी पं० माधवप्रसाद मिश्रजी काशीमें ही थे। गुप्तजीको काशीमें देवमन्दिरों और दर्शनीय स्थानोंको दिखानेमें मिश्रजी साथ रहे। भारतजीवन-सम्पादक बाबू रामऋष्णसे पहली बार गुप्तजी अपनी उसी काशीकी प्रथम यात्रामे मिले थे। इसके बाद ज्वराकान्त हो जानेके कारण उनको मिश्रजीके स्थानपर तीन दिन विश्राम करना पडा। मिश्रजी त्रिपुरा-भैरवी रामलालके मठमें रहते थे। उन्न उनकी २१ वर्षके लगभग थी। वे सर्वतंत्र स्वतत्र महामहोपाध्याय प० राममिश्र शास्त्रीजी-से दर्शन-शास्त्रका अध्ययन कर रहे थे। प० माधवप्रसाद प्रेमवश मुगळसराय तक गुप्तजीको पहुँचाने साथ-साथ आये थे। मुगळसराय पहॅचकर गुप्तजीने सोचा कि, प्रयाग रास्तेमे पडता है,—सिराधु पास है, चलो कालाकाकर होते चले-अपनी पुरानी वकाया वसूल होनेके सिवाय मित्रोंसे मिळना भी हो जायगा। यही विचारकर वे प्रयाग स्टेशनसे उतरकर सिराथू और वहाँसे इका करके मध्याह्नोत्तर ४ बजे २१ माच सन् १८६२ को कालाकाकर पहुँचे। मार्गमे उन्हें गंगाजीकी कई धाराएँ हो जानेसे नावमें चढने-उतरने और खुश्कीपर चलनेसे अत्यन्त कष्ट हुआ। कालाकाकरमे उनके पूर्व परिचित लाला मोहरसिंह गंगा सहायकी दुकान थी, उन्होंके यहाँ वे ठहरे। मार्गकी थकानसे उन्हें ज्वर हो गया था। सूचना पाकर 'हिन्दोस्थान' कार्यालयके प० सीतलाप्रसाद उपाध्याय, प० रामलाल मिश्र, और बाबू गोपालराम आदि आये और जबतक वे वहाँ रहे, बराबर आते रहे। डाकर नागेन्द्रनाथने उनका औषघोपचार किया। डाक्टर सूखी द्वा देता रहा। सवेरे-शाम दोनों समय, देखने आता था। गुप्तजीको कालाकांकरमें एक सप्ताह—ता० २८ मार्च तक ठहरना पडा। ज्वरसे मुक्त होनेपर वे अपने घरके लिये रवाना हो सके। राजा

### उन दिनोंके मित्र

साहबने रु० ५०। का चेक भेजकर उनका पिछ्छा हिसाब बेवाक कर दिया था। \*

भारतेन्द्र-सखाः पं० प्रतापनारायण मिश्रजीको गुप्तजो अपना आदरास्पद गुरु मानते थे, परन्तु मिश्रजीने सदा उनसे मैत्री सम्बन्ध रक्खा। उनकी तबीयत रंगीली थी। वे मस्त थे और वह मस्ती उनमें सीधी -भारतेन्द्रजीसे आयी थी। भारतेन्द्रजीको मिश्रजीने अपना उपास्य मान लिया था। वे हरिश्चन्द्राय नमः लिखने लगे थे। गणेशाय नमः की जगह उनके हस्तिलिखित पत्रोके प्रारम्भमें हरिश्चन्दजीका स्मृति-खरूप अर्द्धचन्द्राकृति-चिन्ह अङ्कित है। वही चिन्ह उनके 'ब्राह्मण' पत्र पर छपता था। मिश्रजीका गुप्तजीके नाम आया हुआ एक पत्र-जिसपर ता० या मास, तिथि संवत् कुछ नहीं, किन्तु लिफाफे पर कानपुर डाकखानेकी रवानगीकी मुहर ५ जनवरी सन् १८६२ की है,—हम यहाँ देते है। इससे मिश्रजीके प्रेम, आन्तरिक स्वभाव तथा दिनचर्या इत्यादिका पता चलता है:-

प्रियवरेष.

श्रममस्त—सब आनंद है 'नित्योत्सवंहि वैतेषा नित्यश्री नित्य मंगळं। येषा हृदिस्थो भगवान् मंगलायतनो हरिः' ब्राह्मण स्वर्ग तो नहीं गया पर बाकीपुर खड्गविलास प्रेस चला गया यह उसका सौभाग्य है। एडिटर हमीं हैं, पर और सब फंफटसे पाक। खड्गविलास वाले बड़ी भारी द्या, अत्यन्त प्रेम करते है ॥ राहुजी पाजी है, वह रू० बीसियोंका गपक बैठे है, नालिश करदो न १ गवाही हम भी दे देगे। नगरी मित्रोका हाल 'वही अतवारे सद्रंगी जो आगे थे सो अब भी है'। आपके भी ताबेदार है आमार नामई प्रेमदास, जोदी आपनार मोने आमार प्रेम तबे आमी आपनार क्रीतदास !!! भला कानपुरमे और जो ? कहा होता है अस्मादेव कारणात, काग्रेस विषयेपि तदेव टाय टाय

<sup>\*</sup> गप्तजीकी डायरीसे।

फिस-अवकाश दिन रात है, गुजारेका बन्दोवस्त पिताजी खुद ही कर गये हैं, ऊपरसे दो घंटे मात्र मिहनतपर एक अंग्रेज बहादुर पन्द्रह रुपया महीना भी देते है-निदान सब मजा है केवल शरीर गडवड रहता है सो उसका नाम ही शरीर (फारसीवाला) है किन्तु डाकटर भोळानाथकी जै हो उनकी द्यासे उसकी भी शरारत द्वी ही रहती है। अपनी कथा तो कहिये। दुकान पर प्राप्तिका क्या हाल है ? शरीर घर घरनी भ्राता पुत्रादि सब प्रसन्न है ? दिन कटनेकी क्या राह है ? हम तो त्राह्मण सम्पादन बंगभाषा पुस्तकानुवाद तथा कविताकी मौजमे रहते हैं, यदि दुनियाके भमेलोने सताया, इकतारा ले बैठे उसमे भी जी न लगा तो एक माहरू भी है वस । इधर कई किताबोंका अनुवाद भी कर डाला है, छप रही है, देवी चौधरानीका अनुवाद इन दिनो कर रहा हू, अच्छा नावेछ है। अयोध्यार बेगमका पता बतलाओ तो उसे भी मंगाके करी डालें - महात्मा संपतराम कहा है ? वसे है ? क्या करते है ? अब जो जवाबी पोस्टकार्ड आया तो जबाब 'नख्वाहं राज' जब इधरसे जवाबमें देर हो तो कारण केवल आलस्य अथवा जगज्जाल समिक्येगा और बस फिर कभी

> भवदीय प्रताप मिश्र कानपुरी

\* \* \* \*

यह एक कार्डका मजमून है, जिसका आकार वर्तमान कार्डसे छोटा है और एक तफ ही लिखा गया है। मिश्रजीने मानों गागरमे सागर भर दिया है। यह मी उनकी एक विशेषता है, किन्तु उनकी मौज थी। सदा इसके पावन्द भी नहीं थे। इसी प्रसंगसे सम्बन्धित उनके एक अन्य कार्डका रसास्वादन कीजिये—

#### उन दिनोंके मित्र

प्रियवरेषु,

बहुत अच्छा हुजूर बाट दूंगा \* और लेख भी इंशा अहाहतआला दिया करूंगा आप ब्राह्मणको सहारा दीजिए तो—जिहे किस्मित जिहे ताला जिहे वख्त — आपके कई पत्र आए पर उत्तर नहीं दे सका क्षमा मागते भी लाज लगती है, पर "जो पै जिय गनि हो औगुन जनको तौ क्यों कटें सुकृत नखते मापै विपुल वृक्ष अघ बनके" यार कई महीनेसे तबीयत सख्त परेशान है इसीसे कुछ नहीं होता हुवाता। अपना हाल लिखोंगे ? शम्मांजी इ है कहाँ ? कभी फकीरोंकी याद भी करते है ?

एक तकछीफ देंगे पर जल्द मदद दीजिए तो बने, नहीं तबीअत और कोठेमे गई तो फिर बस। इन दिनो जी भी चाहता है कई मित्रोंका तकाजा भी है इससे मतछबकी सुनिए—

आपके पास हिन्दोस्थानका फायल जरूर है उसमें हमारा जुवारी खुवारी प्रहसन है अधूरा, यदि उसकी नकल भेज दीजिये तो पूरा करके छपवा डाले नहीं इच्छा आपकी कालेकाकरवाले कहते है पुरानी कापी नहीं रहीं, इसीसे आपको कष्ट देते है। कुबूल हो तो खैर नहीं तो अभाग्य फिर जवाबी कार्ड ? छि:

Yours Pratap Misra

राजा राममोहन रायकी जीवनीका बंग-भाषासे और सती प्रताप नाटकका हिन्दीसे उर्दूमे उल्था गुप्तजीने अपने गुडियानी रहनेके दिनोमें ही किया था। ये दोनों पुस्तके मुन्शी प्रतापकृष्णके रहवर प्रेस, मुरादा-वादसे प्रकाशित हुई थीं। उर्दू पत्र "भारत-प्रताप"की पहली संख्या जुलाई सन् १८६२ ई० में निकली थी। यह गुप्तजी द्वारा सम्पादित पं० दीन-द्यालुजी शर्माका मासिक पत्र थो। इसका कार्यालय मज्जर, मुद्रण-स्थान

<sup>.</sup> मिश्रजीका यहाँ मतलब भारत प्रतापके विज्ञापनोंसे हैं जो गुप्तजी द्वारा उनके पास भेजे गये थे।

<sup>पण्डित दीनदयाळु शर्मा ।</sup> 

मुरादाबाद और सम्पादक गुप्तजीका निवास 'गुडियानी' था। विज्ञापन-से आरंभकर मजमून तक सब सम्पादककी कलमसे निकले हुए थे। पत्र उर्दू होनेपर भी उसमें हिन्दीभक्त गुप्तजीने 'हिन्दी, हिन्दु-हिन्दुस्थान' की महिमा गायी थी। भारत-प्रतापकी प्राप्ति स्वीकार में पं० प्रतापना रायण मिश्रजीका एक मनोरंजक पत्र है। इसपर भी मनके मौजी मिश्रजी मिति या तारीख लिखना भूल गये है, विराम चिन्होका भी कहीं कोई ठिकाना नहीं।— प्रियवरेषु,

यह तो आप जानते ही है कि, काहिलीमें ईजानिबको पदे बैजा हासिल है लेकिन आपके इरशादके बमूजिब लिखनेका इरादा किया था तब तक भारत प्रताप साहब आही पहुँचे—खैर जो लिखा है इरसाले खिदमत है पसन्द आवे तो छाप डालिएगा वरना कोई पुडिया बाधने भरको कागज भेजा है यही क्या कम इहसान है ? उरदूके हरूफ बड़े खूबसूरत बनते है और नम्र लिखनेका मुहावरा भी पहले सिरेका है लिहाज़ा सँभाल सुभूल लीजिएगा

कभी २ तो जरूर ही छिखेंगे छापिये या न छापिये छेकिन यह भी याद रिलएगा एक तो काहिळ दूसरे दायमुळ मरज तीसरे 'एक मुश्ते उत्तरव्वा है छाख जंजीरोंके बीच' पण्डित मदनमोहन माळवी साहब B. A. तशरीफ छाए थे उन्होंने भी भारत प्रताप देखा कामेसकी फिक्रमें आए थे और कई शहरोंमें जाना या इससे सिर्फ एक ही दिन ठहरे थे शायद १४ या २० दिनमें राजा मेमपाळसिंह भी तशरीफ छावें और वाज फरमावें देखिये अपने रामसे कैसी ठहरती है क्योंकि वह राजा ठहरे और हम महराज। खुदा ही खैर करे

yours Pratap Misra

एक प्रति बाबू रामदीनसिंह खडगविलास प्रेस बांकीपुरको भी भेजिये वह भी मंडलके बडे भक्त है और कहा है

# उन दिनोंके मित्र

'भारत प्रताप' को पाकर पण्डित माधवप्रसाद मिश्रजीने काशीसे गुप्तजीको खडी बोली और ब्रजभाषामें कवितामय पत्र भेजकर अपना इहार्दिक हर्ष प्रकट किया था। मिश्रजीका वह पत्र भी पहने योग्य है:—

श्रीहरि

त्रिपुरा भैरवी रामछाछका मठ काशीधाम २२। ८। ६२

( छप्पै )

स्वस्ती श्रीवरवैश्यवंश-भूषण सुखमाकर।
धर्मनिरत निज मातृ भूमि हित दक्ष सुतत्पर।
त्यक्त मान ममतादि सकळ दुर्गणगण दुस्तर।
श्रीमद् बाळसुकुन्द प्राणिप्रय सुधी सुहृद्वर।
वद्ति मिश्र तव सर्वदा हो, ळक्ष्य श्रीराधारमण,
नवनीरप्रद सुन्दर वरण, कळुष हरण अशरण शरण।

(दोहा)

मिल्यो पटल आनन्द्घन, नेह नीर सरबोर।
भाव मधुर सुनि धुनि करत, हर्षित ह्वं मन मोर।
निहचे मोरे मन विषे, होत अहै अनुमान।
तोरे या "परताप" सां हरियाना हरियान।
अहो हमारे देशसो भो भारत परताप,
भारतको परिताप करि, करि भारत परताप।
लक्षो हृद्य उपदेश वह, प्रथमहीं सुधा समान,
"लिखहु जपहु दिन रात इक, हिन्दी, हिन्दुस्तान।"
सुनो कियो आनन्द है प्यारे द्या निकेत,
सिमलासो निज पत्र दे, घन निज क्रसल समेत।

खिख्यो न जावे प्रेम दल, अन्त न हो गम्भीर, कर पद लाने सों बढत, ज्यों द्रोपदिको चीर। तासों सेष वृतान्तको, समुक्तो आपु अखिन्न, विनय करत हों आपुका,

माधव मित्र अभिन्न। दीज्यो पत्र न कीज्यो देर, यही हमारी अन्तिम टेर।

\* \* \* \*

उक्त पत्रके छेखक एवं प्रेषक पण्डित माधवप्रसाद मिश्रजी भी गुप्तजीकी भाति कविता-रचनामे प० प्रतापनारायण मिश्रजीको ही अपना आदर्श मानकर चले थे। यह दीक्षा उन्होंने समीप रहकर नहीं— ब्राह्मण-पत्र द्वारा उनकी रचनाओंको पढ़कर ब्रहण की थी। भाव और भाषा—दोनो दृष्टियोसे मिश्रजीकी प्रारंभिक पद्य-रचनाका यह नमूना भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं।

गुप्तजीके सम्पादकीय सम्बन्धके कारण उर्दू "भारतप्रताप" ने हिन्दी सेवी-संसारमें यथेष्ठ प्रसिद्धि प्राप्त की थी। भारतेन्द्रजीके फुफेरे भाई हिन्दीके यशस्वी रचनाकार बाबू राधाकृष्णदासके पत्रमे भी भारत-प्रतापका जिक्र मिलता है। बाबू राधाकृष्ण दासजीके चार पत्र हमारे सामने है। ये पत्र गुप्तजीके साथ उनके प्रगाढ़ सम्बन्धके सूचक ही नहीं हैं, बल्कि उनसे उस समयकी और भी कितनी ही साहित्य-सम्बन्धी बातो पर प्रकाश पडता है। बाबू राधाकृष्णदास चाहते थे कि, गुप्तजी भारतेन्द्रजीकी जीवनी लिखें। प० प्रतापनारायणजीके आलसी स्वभावसे वे परिचित्त थे, अतएव उन्होंने अपने पूर्वांतुरोधके अनुसार जानना चाहा है कि, जीवनीकी सामग्री आप मिश्रजीसे ले गये होंगे और उसमे क्या कर रहे हैं ? 'हिन्दी बङ्गवासी'में प्रकाशित अपने

# उन दिनोंके मित्र

"सती प्रताप नाटक" की विरुद्ध समाछोचनाका उत्तर भी बाबू राधा-कृष्णदास गुप्तजीके द्वारा ही छिखवाना चाहते थे। उन्होंने सती-प्रतापकी समाछोचना भारत-प्रतापमें प्रकाशित करनेका स्मरण भी दिछाया है। वे चारों पत्र यहा अविकछ दिये जाते है:—

(१)

श्रीहरि

बनारस, १७-७-६२

प्रियवर,

कृपाकार्ड नोटिसोके साथ मिला नोटिस बाट दिया मैं बडे हर्षके साथ इसमें लेख देता परन्तु उत्तम उर्दू लिखनेका मुक्ते अभ्यास नहीं मूर्ख बनना मंजूर नहीं अतएव मजबूर, हिन्दी होगा तब अवश्य ही लेखनी चलाऊंगा

पं० प्रतापनारायणसे Life का matter आप छे गए होंगे उसमे आप क्या कर रहे है ?

पत्रोत्तर कुशल समाचार तथा योग्य सेवा सहित बराबर लिखकर अनुगृहीत करते रहिए

भवदीय

राधाकुष्णदास

(२)

बनारस

२३-८-६२

प्रियवर,

"सती प्रताप" भेजता हूं, "भारत प्रताप" में इसकी समाछोचना छिखिए, "हिन्दी बंगवासी" ने जो इसकी समाछोचना की है यदि डिचत जानिए तो खंडन कीजिए, तीन दोष दिए है तीनोंका उत्तर:—

- १. पाचवा दृश्य आधा भाई साहबका लिखा है, नाटकोमे यों पात्र विशेष आते ही है, विवाह वैदिक मन्त्रोंसे वा धूमधामकी बारात निकालना आवश्यक नहीं, कथाछलसे बहुत-सी क्रिया दिखाई जाती है, "सत्य हरिश्चन्द्र" मे रोहिताश्वका मरना आदि.
- २. दूसरा दोष इतना मात्र ठीक है कि पहिले ही नहीं उठी एक वर लेकर उठीं परंतु यह सब वर उमने लिए ही और अन्तरमे इच्छा सत्य-वानके जीवन ही की थीं. यमराजसे उल्लट-पुल्ट कर कबुल्वाया.
- ३. बिलकुल निर्मूल, सिखयोको उस भयानक दिनका हाल नारद जीसे विदित ही था फिर उस दिन अपनी प्यारी सिख्ने भिल्ने और उसके विपत्तिमें सहाय देनेको आना पहिले ही असंभव क्या था ?

एक चुटकुछा छिखा है भेजते हैं, पसंद हो "प्रताप"में छापिए, विशेष फिर

भवदीय

राधाकुष्णदास

और पुस्तके भी समालोचनार्थ भेजता हूं, हि० बं० वा० का उत्तर उसीमें लिखिए,

( 3 )

श्रीहरिः

बनारस २-१०-६२

प्रिय मित्र जयश्रीकृष्ण,

बहुत दिनोंसे क्रपापत्र नहीं मिला, मैं सकुराल हूं समालोचना अभी नहीं हुई, हिन्दी बंगवासीका उत्तर भी आपने अब तक नहीं भेजा, चुट-कला 'रहवर' में लपा १ भेजिए, "स्वर्णलता"का उर्दू अनुवाद मैं करूंगा पर अभी Press में है Out होने पर लिख्गा.

## उन दिनोंके मित्र

प्रतापनारायणजीने मेरी कौनसी प्रार्थना भेज दी है मैंने समका नहीं कुपाकर छीखिए

भाई साहबके Life में आपने कुछ हाथ छगाया ? पत्रोत्तर कृपाकर शीव्र दीजिएगा

भवदीय श्रीराधाकृष्णदास

( ४ ) श्रीहरिः

बनारस, २०-१२-६३

प्रियवर,

भला इतने दिनोंके पीछे हमारा स्मरण तो हुआ। मेरा शरीर इन दिनो कुछ अस्वस्थ था अब कुछ अच्छा हूं, "सती प्रताप" की समा-लोचना "भारत प्रताप" मे कीजिए न ? "भारत प्रताप" मेरे पास बहुत दिनोसे नहीं आता, "साहित्य सुधानिधि" मुजफ्फरपुरसे उठ आया है अब आशा है कुछ प्रबंध ठीक हो। आप उसे पसन्द करते है ? कुछ प्राहक दीजिए, प्राहकोका बड़ा अभाव है, ज्यास रामशंकरजी पूज्य भाई साहबकी लाइफ लिखनेवाले हैं परंतु अभी तक तो हाथ ही नहीं लगाया है देखें कब तक क्या करते है, विशेष कुशल, कभी-कभी तो स्मरण किया कीजिए

भवदीय **श्रीराधाकुष्णदास** 

सन् १८६२ ई० के अन्तमें बाबू कार्तिकप्रसाद्जी खत्री प्रभृति साहित्य-सेवियोंने जब "साहित्य-सुधानिधि" नामक मासिक-पत्र प्रकाशित करनेका निश्चय किया, तब गुप्तजीका सहयोग प्राप्त करना बाछनीय सममा गया था। इस विषयमें बाबू कार्तिकप्रसाद स्त्रीकी प्रेरणासे गुप्तजीको प० माधवप्रसाद मिश्रजीने छिखा था:—

> त्रिपुरा भैरवी—रामलालका मठ श्री काशीधाम, २३-१२-६२

प्रियवर । स्वस्त्यमस्तु,

पत्र आया, आनन्द हुआ। श्री पं० जीका पत्र भी छखनऊसे आया। हमारे कई मित्रोंने १ मासिक पत्र निकाछनेका प्रबन्ध किया है जिसमें कार्यकर्ता ४ है—किव रत्नाकर, बाबू राधाकृष्ण, बाबू कार्तिकप्रसादजी और देवकीनन्दजी और भी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध छेखकोंने इसमे स्वार्थ छिया है। इन छोगोकी प्ररेणासे ही मैंने यह पत्र छिखा है कि आप भी इसके 'सहकारी" बने। कई एक श्रीमानोंने अभीसे सहायता दी है। आज तक इस ढंगका हिन्दीमें पत्र नहीं निकछा है। विशेष क्या, देखने पर सब ज्ञात होगा। इस समय बाबू कार्तिकप्रसादजी पास बैठे छिखा रहे है। १ जनवरीसे पत्र प्रकाशित होगा तब प्रथम संख्या छे बाबू साहिब निज मित्रो सहित आपसे भंट (परिचय) करेगे। खेद है कि आप आये थे तब कई कारणोंसे इन छोगोसे भेट न करा सका। फिर सही, हमारे चन्छछ किव बाबू जगन्नाथ गुप्त बी० ए० (रत्नाकर) आपके गुणोंसे ही आपमे अनुरक्त हो सके है।

आशा है कि आप इस मण्डलीकी मैत्रीको सहर्ष स्वीकार करेंगे।

आपका

माधव शर्मा

"साहित्य सुघानिधि" मासिक पत्र मुजफ्फरपुरके नारायण प्रेससे प्रकाशित हुआ। उसके व्यवस्थापक बाव देवकीनन्दन सत्त्री थे। "साहित्य-सुघानिधि" के प्रथम अङ्ककी प्राप्ति-स्वीकार-पत्रके उत्तरमें सुप्तजीको स्वयं बाबृ कार्तिकप्रसादजीका यह पत्र मिला था:—

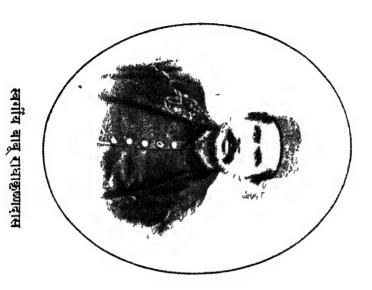

म्बर्गीय पण्डित माधवप्रसाद सिश्र



# उन दिनोंके मित्र

बनारस, गढ़वाली टोला १७-३-६३

बंधु,

आपका कार्ड पाकर बडा आनन्द हुआ यदि सा० सु० नि० से तात्कालिक ग्रुभ फल मिला तो यह मिला कि आपसे सुजनसे पत्र व्यवहार चला। जिस समय अलकट यहां आये थे सायत में मुजफ्फरपुर गया हुआ था इसल्ये न तो लेक्चर मैंने सुना और न भा० जी० में ल्यारे यह पत्र तो आप ही ऐसे सज्जनोंके भरोसे पर प्रकाशित हुआ है। जैसा चाहिये लिखिये और इसके नामके पक्षका निर्वाह की जीये अर्थात हिन्दीके साहित्यकी जिससे पृष्टी हो वह लपाय की जीये। सबसे पहले तो यह है कि इसके प्राहक बढ़ानेकी चेष्टा की जीये जिससे सब कुल है। अनेक कार्योंके मंमटसे पत्रोत्तरमे बिलम्ब हुआ क्षमा की जीयेगा। आशा है "प्रताप" मे सा० सु० नि० की समालोचना हुई होगी कृपाकर वह नं० भेजीयेगा।

त्वदीय कार्तिकप्रसाद

मित्रोंके अनुरोधकी रक्षामे गुप्तजी "साहित्य सुधानिधि" मे प्रकाशनार्थ किवता और लेख भेजते थे। बाबू देवकीनन्दनजी खत्रीने "साहित्य सुधानिधि" आफिस, नारायण प्रेस मुजफ्फरपुरसे १६।३।१८६३ ई० के अपने कार्डमें किवताकी पहुँच लिखनेके साथ लेख भेजनेका तकाजा किया है। उक्त खत्रीजीने ता० २।४।१८६३ ई० के कार्ड द्वारा उन्हें वसन्तोत्सव छप जानेकी सूचना दी है और उसकी पूर्ति भेजनेका अनुरोध किया है। बादमें इस "साहित्य सुधानिधि"का कार्यालय मुजफ्फरपुर से काशी चला गया था। बाबू राधाकृष्णदासजीके पूर्वोद्धृत चतुर्थ पत्रमें इसकी सूचना है।

# [0]

# बङ्गवासीका बुळावा

पिछत अमृतलालजी चक्रवर्तीने बंग-भाषा-भाषीं होते हुए भी हिन्दी-सेवाका व्रत प्रहण किया था। चक्रवर्तीजीके द्वारा हिन्दीकी अभिनंदनीय सेवा हुई है। उन्हींके साथ-साथ हिन्दी-सेवा-क्षेत्रमे अवतीर्ण होनेवालोंमे एक बाबू शशिभूषण चटर्जीका नाम भी मिलता है, जिन्होंने "हिन्दोस्थान"के सम्पादकीय विभागमें प्रविष्ट होकर अपनी कुशलता प्रदर्शित की थी। इन दोनो महानुभावोके पूर्व बाबू नवीन-चन्द्रराय महाशयने कई शिक्षा विषयक पुस्तके लिखीं थीं। वे पंजाब विश्वविद्यालयके रजिस्ट्रार थे। हिन्दीकी सुप्रसिद्ध लेखिका स्वर्गीया हेमन्तकुमारी देवी चौधरानी उन्हींकी पुत्री थीं।

चक्रवर्तीजीके साहसपूर्ण उत्साह और प्रेरणासे बंगवासी प्रेसके मालिक बाबू योगेन्द्रचन्द्र बसुने संवत् १६४७ मे साप्ताहिक 'हिन्दी बङ्गवासी' प्रकाशित किया था। आकार और प्रकारमें वह उस समयका सबसे बड़ा पत्र था। बङ्गवासी-प्रेससे "बङ्गवासी" के अतिरिक्त "जन्मभूमि" नामक एक मासिक पत्रिका भी निकळती थी। ये दोनों ही बंग-भाषाके पत्र थे। बाबू बालमुकुन्द गुप्तजी—'बंगवासी' 'हिन्दी बङ्गवासी' और 'जन्मभूमि'—इन तीनों पत्रोंके पाठक थे। लखनऊके 'हिन्दुस्थानी' (उर्दू) पत्रके सिवा कलकत्तास्थ शरत्चन्द्र सोम द्वारा प्रकाशित "हिन्दी महाभारत" भी उनके नाम 'गुड़ियानी' पहुँचता था। महाभारतका यह हिन्दी अनुवाद खण्डशः प्रकाशित होता था। हिन्दी लेखकोंकी संख्या उस समय परिमित थी और उनकी गणनामें गुप्तजी

### बङ्गवासीका बुलावा

भी आने छगे थे। नियमित रूपसे उनकी हिन्दी-सेवाका आरंभ 'हिन्दोस्थान' के सम्पादक-मण्डलमें सम्मिलित होनेके साथ ही हो चुका था।

प० अमृतलाल चक्रवर्तीजी "हिन्दी बङ्गवासी" पत्रके प्रधान सम्पादक थे। उनके सहकारी थे प० भुवनेश्वर मिश्र। मिश्रजी द्रभगाके रहने-वाले थे। उनसे गुप्तजीका पत्र-व्यवहार था।

संवत् १६४६ ( सन् १८६२ ई० ) में जब हिन्दी बङ्गवासीमें "मडेल भगिनी" नामक बंगला उपन्यासका हिन्दीमें उत्था "शिक्षिता-हिन्दूबाला" शीर्षकसे प्रकाशित होने लगा, तब गुप्तजीको उसकी दोषपूर्ण भाषा मूलके भावोंको बिगाडनेवाली प्रतीत हुई, इसल्पिये उन्होने फटकार बताते हुए एक लम्बा पत्र हिन्दी बङ्गवासीके सम्पादकको लिखनेमे विलम्ब नहीं किया। उसका प्रभाव बङ्गवासीके सम्पादक एवं स्वामी दोनोपर पड़ा।

गुप्तजीने एक पत्र अपने मित्र पं० भुवनेश्वर मिश्रजीको भी छिखा था। उसमें भी उन्होने अपनी सम्मित "शिक्षिता हिन्दूबाछा" के विषयमें स्पष्ट प्रकट कर दीथी। गुप्तजीके पत्रके उत्तरमें मिश्रजीका आया हुआ एक पत्र अगहन बदी १४ संवत् १६४६ का मिछा है, उससे माछम होता है कि, मिश्रजी उस समय कछकत्तेमें कानूनकी पढ़ाई कर रहे थे। उनकी परीक्षा फरबरीमें होनेवाछीथी। इसिछये अपनी पुस्तकोंसे ही उन्हें फुरसत नहीं मिछतीथी। "हिन्दी बङ्गवासी" कार्याछयमें वे एक या दो घण्टेसे अधिक उन दिनो नहीं रहतेथे। उनकी इच्छा हुई कि मैं अपने घर चछा जाऊँ और गुप्तजी यहाँ आकर हिन्दी बंगवासी कार्याछयमें काम करे। अपने पत्रमें इसी आश्रयकी बाते मिश्रजीने गुप्तजीको छिखी है। यही पत्र आगे चछकर बङ्गवासी-कार्याछयसे गुप्तजीका सम्बन्ध स्थापित होनेका कारण हुआ। मिश्रजीने इस पत्रमें छिखा है:—

. "जिस कारणसे 'शिक्षिता हिन्दूबाला' लिखा जा रहा है, उससे उसका नीरस होना सम्भव है; परन्तु में उसकी भाषाको भही कहनेको मुस्तैद नहीं हूँ। वास्ततमे में उसे न तो उतना उत्तम समभता हूँ, जितना उसके लेखक कहते हैं और न वैसा वाहियात समभता हूँ जितना आपने लिखा है। "मडल भगिनी" का हिन्दी अनुवाद होनेकी बातचीत बहुत दिनोसे है। यदि मेरी परीक्षा न होनेवाली होती तो उसमे हाथ भी लग गया होता। सो अगर आप उसका अनुवाद करना चाहें तो उसके प्रथम खण्डका अनुवाद इस छापेखानेके लिये कर सकते है, किन्तु पहिले आप अपने पारितोषिककी बात ठीक कर लें। देन-लेन की बात निश्चय हो जायगी तब आप हाथ लगावेगे। उसके प्रथम खण्डका अनुवाद करना चाहें लो उसके प्रथम खण्डका अनुवाद करना की बात निश्चय हो जायगी तब आप हाथ लगावेगे। उसके प्रथम खण्डका अनुवाद करनेमें आप कितना वा किस हिसाबसे लेंगे सो शीघ लिखियेगा। मैं यह बात 'मडल भगिनी' के स्वत्वाधिकारीकी आज्ञासे पूछता हूँ। जिस समय आपकी चिट्ठी आई थी, उस समय मैं मौजूद था।"

\* \* \* \*

उक्त पत्रका गुप्तजीने क्या उत्तर दिया, यह तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु प० भुवनेश्वर मिश्र एवं पण्डित अमृतलाल चक्रवर्तीके इस विषयमें आये हुए पत्रोंसे प्रकट है कि, बङ्गवासी कार्यालयसे 'मडेल भिगनी' नामक मूल वंगला पुस्तकका हिन्दी अनुवाद कर भेजनेके लिये गुप्तजीको लिखा गया, तद्नुसार उन्होंने पत्रके साथ अपने किये हुए अनुवादकी पाण्डु-लिपि पण्डित भुवनेश्वर मिश्रजीके नाम डाक हारा भेज दी। विश्रजी तक्तक कानूनकी परीक्षा देनेकी तैयारी करनेके लिये अपने वर वर्मना जा मुके थे। इसलिये वनके मामका पेकेट चक्रवर्तीजीने खोल लिया और तहबन्तर उन्होंने गुप्तकीको यह पत्र लिखा:—

## बङ्गवासीका बुलावा

#### श्रीगणेशाय नमः

हिन्दी ब**द्गवा**सी औफिस ३४।१ कोल्ह टोला कलकत्ता।

स्वस्तिश्री सर्व्वोपमा योग्य श्रीयुक्त बालमुकुन्द गुप्तजीको अमृतलाल शर्माका आशिव्वाद है। आगे आपने पण्डित मुवनेश्वर मिश्रजीके नामसे 'मडेल भिगनी' का जो अनुवाद भेजा है, वह पण्डितजीकी गैरहाजिरीमे मुक्ते ही खोलना पडा। आपका अनुवाद सब प्रकारसे प्रशंसा योग्य हुआ है और हम लोगोने छापना भी आरम्भ किया है। पर आपने अभी तक जितना भेजा है, वह बहुत ही थोडा है छप जानेमे कुछ बिलम्ब न होगा। इसल्ये अधिकसे अधिक १६ दिनके अन्दर अन्ततः और एक भागका अनुवाद न मिलनेसे हम लोगोके प्रबन्धमे बडी गडबडका होना सम्भव है। सो अवश्य ही आप ऐसे उत्साहशील पुरुषसे १६ दिनके अन्दर उस सामान्य कामकी आशा करनी अनुचित नहीं होगी। इति सम्बत् १६४६ फागुन सुदी १४

पुन.। शायद पण्डितजीसे आपके बंगवासी औफिसमे आनेके बारेमे कुछ दिन पहिले लिखा-पढी हुई थी, और आपने शीघ ही अंगरेजीकी कसर मिटानेकी चर्चा भी उठाई थी। अगर मैं ही अंगरेजीमे उन्नतिके बारेमे इस समय आपकी सम्मति पृष्टू तो अवश्य ही आप अप्रसन्न न होगे। इतना साहस केवल आपकी सज्जनता पर निर्भर करके, किया है, और भी एक अभिप्राय है, आप ऐसे सुलेखक तथा हिन्दीके परम रसिकसे सदा एकत्र कार्य करनेमे बडा आनन्द होगा।

आपका मित्र

अमृतलाल शर्मा सम्पादक हिन्दी बङ्गवासी क्क पत्र प्राप्त होनेके अगले दिन गुप्तजीको चक्रवर्तीजीका निम्नोद्धृत कार्ड और मिला:—

#### श्रीगणेशायनमः

स्वस्तिश्री बालमुकुन्द गुप्तजीको मेरा आशिर्वाद । आगे कलके पत्रसे आपको मालूम हुआ होगा, कि अनुवादका प्रयोजन बहुत ही शीव है। पर इसीलिये आपको अतिरिक्त परिश्रम से दिक्क करनेका अभिप्राय नहीं है। अगर कुछ विलम्ब करनेसे भी आपको सुबीता हो तो वही कर सकते है। इति संवत् १६४६ फागन सुदी १४।

आपका मित्र **अमृतलाल शर्मा** 

पण्डित भुवनेश्वर मिश्रजीका एक का ं गुप्तजीके नाम है:--श्रीगणेशायनमः

स्वस्ति श्री वाबू वालमुकृत्द कुँ उसो लिखा मिश्रटोल दरमंगासे श्रीमुवनेश्वर मिश्रका यथोचित आशीर्बाइ पहुँचे । द्वीके उत्तरमे विलम्बे
हुआ क्षमा कीजियेगा। मैं अब यहीं रहता हूँ। शायद फिर कलकते
नहीं जाऊँगा। आईन परीक्षक हो गई। फल नहीं माल्यम हुआ है। मैंने
आपकी चिट्ठी श्रीअमृतलालजीको भेजदी है बही उसका उत्तर देंगे।
आपका अनुवाद तो मैंने नहीं देखा, पर श्रीअमृतलालजीने उसकी बड़ी
तारीफ की है। यहि मेरे नाम कोई पत्र मैंजहा आप खिनत सममें तो
यहीं भेजियेगा। इति। चैत्र बदी १ सं० १९४६

\*
पण्डित अमृतलाल चक्रवसींजीका चैत्र बदी ८ संवत् १६४६ का एक
पत्र यह है:---

# श्रीगणेशाय नमः

्रिकेस्त्रिको बालमुक्तन्द् गुप्तको अस्त्रिक्तां आशिव्यदि है। आगे एवं मिलनेसे सब हाल मालून हुए। आपने अपने अनुवादकी

### बङ्गवासीका बुलावा

पोथीके साथ पिण्डत सुवनेश्वरजीके नाम जो चिट्टी भेजी थी, वह सीघे उनकी सेवामे चली गई थी। अब उनके भेज देने पर हमारे हाथ आई है। उसके अनुसार जन्मभूमि आपके पतेसे भेजवाई थी।

अनुवादकी बात, उसके पारिश्रमिककी बात इत्यादि इत्यादि अन्य पत्रमें लिखी जायंगी। आज आपके यहा आनेकी बात पूछनी है। आप अगर आवे तो कब तक पधार सकते है और कितनी तनखाह फिल्ट्हाल आपको मजूर होगी। इस समय आपको सममना होगा कि काव्यशास्त्रकी चर्चा ही यहा आपका प्रधान अवलंबन रहेगा, वेतनके बदले उसीका प्रेम ही अधिक आनन्ददायी मममना होगा। आगे अङ्गरेजीमे अधिकार लाभकर हिन्दी बंगवासीके सम्पादनमें विशेष अधिकार प्राप्त करनेसे आपका मूल्य यहा बहुत अधिक हो जायगा। आपका उत्तर अवश्य ही शीव आवेगा। जन्मभूमिकी तरह हिन्दी-मासिककी चर्चा यहां आने पर की जायगी। इति चैत बदी ८ संवत् १८४६।

\* \* \*

चक्रवर्तीजीका उक्त पत्र पानेके प्रायः दो सप्ताहके अनन्तर गुप्तजी-को प० भुवनेश्वर मिश्रजीका पुनः पत्र मिछा। उस समय मिश्रजी चक्रवर्तीजीकी अस्वस्थताके कारण फिर कछकत्ते पहुँचकर हिन्दी बंग-वासीका काम संभाछनेको विवश हुए थे। वह पत्र उन्होने गुप्तजीके नाम बंगवासीके स्वामीके आदेशसे छिखा था। पत्र इस प्रकार है:—

"स्वस्ति श्री बाबू बालमुकुन्द गुप्तजीको यथोचित आशीर्वाद । आप शायद कुछ चिकत हो जायंगे, पर मेरे यहां औनेका कारण कोई विशेष नही है। श्री पं० अमृतलालजी अतिशय पीडित हो गये है, काम कुछ भी नहीं कर सक्ते है, इसल्ये मुक्ते फिर भी वहासे आना पड़ा, परन्तु एक महींना वा डेढ़ महीनेके अन्दर ही घर चला जाऊँगा। मेरी परीक्षाका फल बुरा हुआ, इसलिये शुरूसे अधिक परिश्रम करना भी आवश्यक है।

आपके यहा आने के सम्बन्धमे हि० व० के कर्तारों की राय है कि आप अके छे आवे। अगर आप किसी दूसरेको भी शामिल लावेगे तो आपको खर्च बहुत पड़ेगा। सम्प्रति आप अके छे चले आवें और जैसे मैं यहा रहता हूं, वैसे ही रहकर कुछ दिनो तक यहाका रंगढंग समम ल। फिर पीछे जैसा उचित सममें करे। इस प्रकार रहने से आपका खर्च २० महीना से अधिक न होगा। आप जैसे-जैसे अपनी प्रवीणता दिखावेगे वैसे-वैसे आपके वेतनकी तरकी होती जायगी। शायद कहना नहीं होगा, आपके आने का राह-खर्च यहा से मिलेगा। यदि आपको स्वीकार हो तो जल्द चले आइये।

एक बात और कह देना अच्छा होगा। श्रीयुक्त शरत्चन्द्र सोमके यहा भी कुछ-न कुछ काम सदा रहता ही है आप बंगला बल्बी जानते ही है सो अगर यहाँ आकर उनके काममे भी कुछ परिश्रम करेंगे तो उधरसे भी कुछ मिल जाया करेगा। यदि आनेकी इच्छा न हो तो पत्रोत्तर शीव दीजियेगा। इति

३४।१, कोल्र्टोला स्ट्रीट अापका मित्र कलकत्ता भुवनेश्वर मिश्र'

गुप्तजीकी ओरसे इस पत्रका उत्तर अस्वीकृति सूचक गया। उसमे हिन्दी बंगवासीमे जानेकी अनिच्छा तो प्रकट कर दी थी, किन्तु उसका कोई कारण नहीं बताया था, इसिलये प० भुवनेश्वर मिश्रजीने फिर उनको लिखा:—

"आपकी चिट्टी आज पहुँची। मडल्रभगिनीके द्वितीय भागका जो थोड़ा अनुवाद आपने भेजा था, वह यहाँ समयानुसार पहुँच गया था।

## बङ्गवासीका बुलावा

आपके यहा द्यानेमे असम्मति प्रकाश करनेसे मुमे बड़ा खेद हुआ। इस खेदका विशेष कारण यह है कि आपने इस असम्मतिका कोई कारण नहीं लिखा है। पण्डित अमृतलालजीके शीव आराम होनेकी मुमे उम्मीद नहीं है। इसल्ये यहा आ जाते तो मेरे घर जानेका बड़ा अवसर हो जाता। यदि आप न आवंगे तो अवश्य ही किसी दूसरे आदमीकी खोज करनी होगी। किन्तु इससे मेरे घर चले जानेमे बिलम्ब हो जायगा। अधिक मैं कुछ नहीं लिख सक्ता हूं, अपनी सम्मतिसे शीघ ही अवगत कीजिये। इति मिति बैसाख बदी ३ सं० १६५०"

\* \* \* \*

इस प्रकार हिन्दी बंगवासी कार्यालयमे गुप्तजीको बुलानेके लिये उत्तर-प्रत्युत्तर भुगतते रहे। अगहन संबत् १६४६ (सन् १८६२) से प० भुवनेश्वर मिश्रजीने माध्यम बनकर पत्र-व्यवहार आरंभ किया था। इन पत्रोंको पढनेसे पाठकोको पता लग सकता है कि हिन्दी बंगवासीसे गुप्तजीका सम्बन्ध कैसे स्थापित हुआ और कितने आग्रहके साथ वे बुलाये गये थे।

हिन्दी बंगवासीके साथ पत्र-व्यवहारमे यों कई महीने व्यतीत हो गये थे। अन्तमे गुप्रजीके छिये संवत् १६५० पौष शुक्कामें कलकत्ते पहुँचनेका योग आया और उन्होंने पौष शुक्का १३ बृहस्पतिवार (सन् १८६३) का हिन्दी बङ्गवासी-कार्याछयमे एक सहायक-सम्पादकके पद् पर नियुक्त होकर कार्यारंभ किया। उस समय प० भुवनेश्वर मिश्र द्रभंगा चछे गये थे। पण्डित प्रतापनारायण्जी मिश्रके सुमावसे चक्रवर्तीजी, प० प्रभुद्याछ पाडेको बुछाकर अपने सम्पादकीय विभागमे स्थान दे चुके थे। पाडेजी भी पण्डित प्रतापनारायण्जीके साहित्य-मर्मज्ञ प्रिय शिष्य थे। उनके असामियक निधनपर शोक प्रकाश करते हुए अपने छेखमें गुप्तजीने छिखा था:—"जब हम हिन्दी

बङ्गवासीके लिये कलकत्तेमें आये तो कानपुरमें पण्डित पंतापंनारायणजीने कहा था—हमारा प्रभुद्याल भी वहाँ है, उसका ध्यान रखना। हाय। आज स्वर्गीय प्रतापका वही प्यारा प्रभुद्याल छिन गया।"....

कलकत्तेकी ओर आते समय गुप्तजी अपने श्रद्धेय प० प्रतापनारायण मिश्रजीसे मिलनेके लिये ही कानपुर ठहरे थे। उन्हें घरसे रवाना होनेके पहले मिश्रजीका मिलनेकी उत्सुकतासे भरा हुआ पत्र प्राप्त हो चुका था। उसमें लिखा है ·— प्रियवरेषु,

अहो भाग्य । कानपुर जुरूर आइए मुहल्ला जनरलगंज नौघरा है Generalgan Naughra में आठ महीनेसे बीमार हू, अब तबीअत कुळ अच्छी है पर ताकतका नाम नहीं है। ब्राह्मणके मिलनेका न्योरा खड्गविलास प्रेस बाकीपुरके मेनेजर साहबसे पूळिए या रास्तेमें तो हुई, पूळ लीजिएगा

जुरूर आइए। अब मिलनेको जी बहुत उछलने लगा॥ जुरूर एकबार मिल लो॥।

> भवदीय प्रतापनारायण मिश्र जनरळगंज नौघरा कनपुर #

<sup>\*</sup> यह भी मिश्रजीका पूर्ववत् तिथि-तारीख-रहित पत्र है। डाकखानेकी मोहरमें भी तारीख स्पष्ट नहीं है,—सन् ९३ साफ है।

# [ ८ ] कलकत्तेमें पहली बार

दिन्दी-बङ्गवासी-कार्यालयके बुलावे पर बाबू बालमुकुन्द गुप्त संवत् १६५०—पौष मासके अन्तमे कलकत्ते पहुँचे थे। वह इनकी पहली कलकत्ता-यात्रा थो। हिन्दी-बङ्गवासी कार्यालयसे अपने स्थान पर और स्थानसे कार्यालयमे—प्रारम्भमे उनकी पहुँचकी परिधि यहीं तक सीमित थी। पं० अमृतलाल चक्रवर्ती और पं० प्रभुद्यालु पांडे तो नित्य के साथी थे ही, बङ्गवासी-प्रेसके मालिक बाबू योगेन्द्रचन्द्र बसु और बंगला बंगवासीके सम्पादकीय विभागके इन्द्रनाथ बाबू, पाचकौड़ी बाबू, काली बाबू तथा भूधर बाबू आदिसे भी उनका मिलना-जुलना होता रहता था। इनके अतिरिक्त तुलापट्टीमे बाबू मुरलीधरकी \* दुकान पर आने-जानेका उल्लेख भी गुप्तजीकी डायरीमें मिलता है।

गुप्तजीकी जान-पहचान कलकत्तेमे धीरे-धीरे बढ़ी। उस समय कलकत्तेमे हिन्दी-समाचार पत्रोंके प्रधान प्रवर्तक पं० दुर्गाप्रसाद मिश्रजी-का स्थान स्थानीय साहित्यसेवियों एवं साहित्यानुरागियोका केन्द्र बना हुआ था। पण्डितवर गोविन्द नारायणजी मिश्र, प० देवीसहायजी पाटन-वालेपं० सदानन्दजी मिश्र प्रभृति हिन्दीके महारथी वहीं आकर बैठते थे। देशकी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थितिकी मिश्रजीके दरवारमें खुली आलोचना, होती थी। मिश्रजी विनोदशील प्रकृतिके महानुभाव थे। अमृतवाजार पत्रिकाके संस्थापक एवं सम्पादक वाबू शिशिरकुमार

<sup>ः</sup> बाबू मुरलीधर बहादुरगढ ( जिला रोहतक ) निवासी थे। तुलापट्टीमें उनकी कपड़ेकी दूकान थी।

घोषको वे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गुप्तली पर मिश्रजीका अत्यधिक स्नेह था और गुप्तजीकी थी उनमें प्रगाह निक्त ।

गुप्तजी कलकत्तेमें नये थे। इसलिये रहनेके स्थानका कष्ट देखकर पंठ दुर्गाप्रसादजीने उनको अपने यहां बुला लिया था। केवल काम करनेके समय वे बंगवासी-कार्यालयमें चले जाते थे। भोजन करनेको जाते थे गुप्तजी एक मारवाडी वासेमे, जो तुलापट्टीमें था। मिश्रजीका 'उचितवक्ता प्रेस' सूतापट्टीमें दूधनाथ महादेवके सामने था। गुप्तजीने उस स्थानमे कई वर्षों तक निवास किया। मिश्रजीके भतीजे पण्डित केशवप्रसादसे गुप्तजीकी जान-पहचान घनिष्ठ मैत्रीमे परिणत हो गयी थी। गुप्तजीका रहना-सहना उनके यहां ठीक स्वजनोंकी मांति होता था।

पण्डित केशवप्रसाद मिश्र एक सेवा-परायण खदेशानुरागी युवक थे। पहली बार जब कलकत्तेमे प्लेग महामारी उन्नरूप धारणकर जन संहार कर रही थी, तब प्लेगकी विजिलेंस किमटीके सेक्रेटरी बनकर पं॰ केशवप्रसादने बड़ाबाजार-निवासियोंकी बड़ी सेवा की थी। कोई घर और रोगी उनकी संभालसे नहीं छूटा था। उस सेवाकी सराहना कलकत्ता कारपोरेशनके तत्कालीन चेयरमैन श्री पी० एस० ग्रीयर और बंगालके छोटे लाट सर जान उड़बर्न तकने मुक्तकण्ठसे की थी और उनकी असामयिक मृत्यु पर शोक प्रकाश किया था। पण्डित केशव-प्रसाद मिश्रके उत्साहसे ही सन् १६०० मे स्थानीय बड़ाबाजार लाइबेरीकी स्थापना हुई थी। पं० केशवप्रसादका देहान्त २२ फरबरी सन् १६०२ को हुआ उनकी उन्न उस समय केवल २६ वर्षकी थी।

भारतिमत्रमें प्रकाशित—"हा केशव।" शीर्षक अपने एक लेखमें गुप्तजी लिखते हैं:—





स्वर्गीय पण्डित हुर्गाप्रसाद मिश्र

#### कलकत्तेमें पहली बार

"करेश्वके बड़े तीन पीढ़ीसे कलकत्तमें आये थे। वह काश्मीरा-न्तर्गत जम्मू प्रान्तके प्रसिद्ध पाधा कुलमेंसे हैं। राजधानी जम्मूके पास उनका निवास स्थान 'सांबा' है। जम्मू-नरेशके द्रबारमें पाधाकुलका बड़ा आदर रहा है। यहां भी केशवके दादाका बड़ा भारी कारोबार था। वह बड़े अमीर थे। समय कभी एकसा नहीं रहता। अब उनकी वैसी दशा न थी। तथापि उनके कुलकी प्रसिद्धिमे अब भी किसी तरहकी कभी नहीं है। केशबके पिताका नाम पं० बलदेव प्रसाद मिश्र था। वह बड़े विद्यानुरागी थे। इनके चाचा पण्डित दुर्गाप्रसाद मिश्र है, जो 'उचितवक्ता' पत्र चलाते थे। हिन्दीके पुराने सुलेखकों मे वह अपने ढंगके एक ही पुरुष है। कलकत्ते में हिन्दी अखबारों की नींव डालने वाले पण्डित दुर्गाप्रसाद ही है। उन्हींके हाथसे एक दिन भारतिमत्रका पहला नम्बर निकला था।"\*

सुना केशवको कुछ ज्वर है। उसके मकान पर गये। जानेपर विदित हुआ कि होग है। बाते कीं। वैद्य श्रीनारायणजीको लेकर गये

२० फरवरी-

दो बार केशवको वैद्य श्रीनारायणजीको दिखाया।

२१ फरवरी-

. केशवकी बीमारी बढ रही है। इलाज डाक्टूटर (श्रीकृष्ण) वर्मनका है। बैद्यजीने कहा हृदय कमजोर है। .

२२ फरवरी-

सवेरे केशवको अन्तिम बार देखा । दिनके एक बजे उसने प्राण दिया । २३ फरवरी---

प० दुर्गात्रसादजीके यहाँ शोकको गये। केशवकी मूर्ति न मिली !

<sup>\*</sup> गुप्तजीकी १९-२-१९०२ ई० आरम्म कर २२-२-१९०२ तककी डायरीके प्रश्नोंके अक्तरण —

१९ फरवरी १९०२--

इसी लेखमें गुप्तजीने पं० केशवप्रसादके लिये कहा है कि वडा-बाजार वालों को उन्हों ने प्लेगके कितने ही हैरान करनेवाले कष्टों से बचाया। वह सेवा केशवने जैसी उत्तमतासे की, वह उन्हींका काम था। दूसरी सेवा उनकी और भी बडी—बडाबाजार लाइब्रेरीकी स्थापनाको बताते हुए कहा गया है कि, वह एक ऐसा काम है कि बडा-बाजारमें आजतक दूसरेसे नहीं हुआ। इसके लिये पं० केशवप्रसादने दो साल तक दिनरात परिश्रम किया था। इन दोनो कामों के लिये समऋदार लोग उनके ऋणी रहेंगे।

\* \* \*

गुप्तजी हिन्दी बङ्गवासीमे ५०) रु० मासिक वेतन पर आये थे। इतना वेतन \* उस समय अनुभवी एवं ख्याति-खब्ध पत्रकारको ही मिलता था। कलकत्ते पहुँचकर उन्होंने अंग्रेजी भाषा-ज्ञानकी अपनी

आपका मित्र क्षेत्रपाल शर्मा।"

<sup>\*</sup> प॰ क्षेत्रपाल शर्मा मथुराकी सुख सचारक कम्पनीकी स्थापना करनेसे पहले 'मारतिमत्र' और 'आर्यावर्त' के सम्पादक थे। गुप्तजीके नाम उन्होंने आर्यावर्त आफिस १०६ काटन स्ट्रीट कलकत्तासे ३-३-१८९१ ई० के अपने पत्रमें लिखा हैं —

<sup>.. &</sup>quot;मेरे वेतनके सम्बन्धमे आप क्या पूछते हैं। मेरा जी 'आर्यावर्त'को जीसे चलानेमें था ( और है ) यही समम्कर जिस स्वल्प वेतनमे इसको में चलाता हूँ, आप सुनकर हॅसेंगे अर्थात् आर्यावर्तके सम्पादनके २०) और अन्यान्य कार्योका पृथक् हिसाब है। अतएव ३० मासिकका हिसाब पड जाता है। हिन्दी बगवासीके स० अमृत-लालजीके ५०) हैं, प० रुद्रदक्त्तीके ४५) थे। राधाकृष्णजीके २०) हैं। मारत-मित्रसे तो बाबू रामदास वर्माजीके आते ही मैं पृथक् हूँ। यद्यपि आजतक मालिकोंने मेरी छुट्टी मजूर नहीं की, तथापि विश्वास किया जाता है कि यह लोग छुट्टी देदेंगे।

#### कलकत्तेमें पहली बार

अपूर्णताको पूर्ण करनेमें सफलता लाभ की। पण्डित अमृतलाल चक्रवर्तीने उन्हें हिन्दी बङ्गवासी-कार्यालयमें बुलानेके लिये जो पत्र लिखा था, उसमें भी अंग्रेजीमे योग्यता बढानेका स्पष्ट संकेत किया था। उस समय अंग्रेजी भाषाके संवाद-पत्रों का आशय सममकर भाषान्तर करनेकी पूरी दक्षता गुप्तजीमे नहीं थी। अतएव सबसे पहले उन्हों ने पं० अमृतलाल चक्रवर्ती एवं पं० दुर्गाप्रसाद मिश्रजीकी सहायतासे उस कमीको पूर्ण किया। संस्कृतका अध्ययन भी वे गुडियानीमे प्रारम्भ कर चुके थे। तदन्तर कलकत्ते आकर उन्होंने रघुवंश आदि काव्य पढ़े। जिस समय वे कलकत्ते आये, उनकी अवस्था २८ वर्षके लगभग थी।

उन दिनो कलकत्तेका ईडन गार्डन और किलेका मैदान—दोनों ही गुग्तजीके साध्य-भ्रमण एवं वायु-सेवनके नियत स्थान थे। प्रायः प्रतिदिन वे पं० प्रभुदलाल पांडेजी सहित जाते थे। कभी-कभी चक्रवर्ती-जी भी साथ हो लिया करते थे। उस समय प्रातःकाल गंगास्नान करनेका भी उनका नियमसा था। वहींसे सन्ध्यावन्दनादि कर लौटते थे। गंगा-स्नान करनेके नियमका पालन उन्होंने वर्षोतक लगातार किया।

हिन्दी बङ्गवासीके समयकी गुप्तजीकी हिन्दी-सेवाका परिचय देनेके लिये यहाँ हम प० अमृतलाल चक्रवर्तीजीका! अनुभवसिद्ध मत उपस्थित करते है। चक्रवर्तीजीका कथन है:—

. "जिस समय गुप्तजीने हिन्दी बद्धवासीमें आकर हिन्दी छिग्वनेमें परिश्रम करना आरम्भ किया था, उस समयकी हिन्दीसे वतमान हिन्दीकी तुलना करनेवाले निःसंकोच कह देंगे कि हिन्दी-भाषाके लिये मानो युगान्तर उपस्थित हुआ है। अवश्य ही उससे बहुत पहले आधुनिक हिन्दीके पिता खरूप खर्गीय बाबू हरिश्चन्द्र मार्जित हिन्दीका आदर्श छोड गये थे, किन्तु उस समयके लेखक प्रायः किसी आदर्शके अवलम्बनसे भाषा लिखकर भाषाकी भविष्य-श्रीष्टृद्धिके लिये प्रयक्ष

करनेका लक्षण नहीं दिखाते थे। सब अपनी-अपनी डफली अलग बजाते हुए भाषामें एकता लानेके बदले अनेक्य बढानेमें ही बहाई री सममते थे। अब भी एकआध ऐसे विचित्र प्रकृतिके लेखक नहीं मिलते हैं ऐसा नहीं, बंगालसे लेकर बिहार, संयुक्त प्रान्त, पंजाब, मध्यप्रदेश, राजस्थान — प्रत्येक हिन्दी भूमिकी हिन्दी बहुत कुछ एक ही लेखककी लेखनीसे निकली हुई प्रतीत होती है। ध्यानसे भाषाका विचार करनेवाले आनन्दके साथ इस परिवर्तनका अनुभव करते होंगे। इस परिवर्तनमें बाबू बाल- मुकुन्दका परिश्रम साधारण नहीं है।"

"जिस समय बाबू बालमुकुन्द गुप्त हिन्दी बंगवासीमे आये, उस समय स्वर्गीय पण्डित प्रभुद्याल पांडे, गुप्तजी और मैं—हम तीन भिन्न-भिन्न प्रान्तीय भाषा-भाषियोका विचित्र सम्मिछन हुआ। इनमे गुप्तजी दिल्ली प्रान्तके और पाण्डेजी बजमण्डलके,—दोनों ही सुघड हिन्दी बोलनेवाले थे और मैं एक तो बङ्गाली,—दूसरे जो कुछ हिन्दी बोल लेता था, वह न बिहार न युक्त प्रान्त-दोनोंके मध्यस्थलकी एक प्रकारकी खिचड़ी हिन्दी होती थी। कदाचित् इन भिन्न-भिन्न भाषा भाषियोंका एकत्र हिन्दी लिखनेमे आरूढ़ होना हिन्दी भाषाके लिये कुछ लाभकारी हुआ। तीनोंके नव-यौवनका प्रायः सारा आवेग लिखित हिन्दी भाषाको सुघड बनानेमें ही खर्च होता था। किसी-किसी दिन एक शब्दके पीछे दो-दो तीन-तीन बजे रात तक तीनोमें कठिन छडाई होती थी। इस प्रकार हिन्दी भाषा सम्बन्धी कितने ही भगडे उस समय आपसमे तय कर लेते थे और आज दिन उन तय किये हुए सिद्धान्तोंके अनुसार हिन्दीके प्रायः सभी वर्तमान लेखक अपनी भाषा निःसङ्कोच लिख रहे है। इस विषयमें खर्गीय पाण्डेजी और खर्गीय गुप्तजी जो परिश्रम कर गये है, उसका साक्षीखरूप मैं बना हुआ हूँ स्वर्गीय बाबू बाल-मुकुन्द् गुप्त बहुत हिन्दी लिख गये है। हिन्दी बंगवासी और भारतमित्रमें

#### कलकत्तेमें पहली बार

उनके लिखे दुए लेखोको इकट्ठा करने पर महाभारतसे कहीं बड़ा प्रन्थ बन सकता है।" \*

हिन्दी बंगवासीके समयकी गुप्रजीकी हिन्दी-सेवाकी स्पृतिके रूपमे दो पुस्तके हैं। ये दोनों ही पुस्तके अनुवाद होने पर भी अपना महत्त्व रखती है। इनमेसे एक है "रत्नावली नाटिका" और दूसरो "हरिदास"। प्रसिद्ध संस्कृत किव श्रीहर्षदेव विरचित रत्नावली नाटिकाके गुप्तजी-कृत इस हिन्दी अनुवादका भी एक इतिहास है। गुप्तजीके ही शब्दों सुनिये :—

"सन् १८८८ ई॰ में बाकीपुर खड्गिविलास प्रेसके स्वामी श्रीयृत बाबू रामदीन-सिहने स्वर्गीय भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रकी नाटकावली छापी। वह मैंने पूरी पढी। उसीमें मैंने देखा कि भारतेन्दुजीने रत्नावली नाटिकाके अनुवादमें हाथ डाला था, पर उसे पूरा नहीं किया। सवत् १९२५ बैशाख शुक्का १ को उन्होंने यह अनुवाद आरभ किया था, पर केवल पहले अङ्कका विष्कम्भक मात्र लिखकर छोड़ दिया। इसके पीछे उन्होंने कितने ही नाटक लिखे, पर इसकी सुध न ली। इसके १५ वर्ष पीछे सवत् १९४० में उन्होंने नाटकोंके विषयमें 'नाटक' नामकी एक पुस्तक लिखी। उससे विदित होता है कि किसी एक सरकारी कालिजके पण्डितने रत्नावलीका हिन्दी अनुवाद किया और वह सरकारी व्ययसे छपा। भारतेन्दु उसे देखकर बहुत खिन्न हुए, तथापि अनुवादके पूरा करनेका उन्हे अवसर न मिला।

सन् १८८९ में मैं और स्वर्गीय पण्डित प्रतापनारायण मिश्र कालाकाकरके दिनक हिन्दी पत्रसे सम्बन्ध रखते थे। उक्त पडितजी भारतेन्दुजीके बड़े भक्त थे। मैंने उनसे विनय की कि आप रत्नावलीका हिन्दी अनुवाद प्र्रा कर दीजिये। उन्होंने हा की। बम्बईके निर्णयसागर प्रेससे सस्कृत रत्नावली मॅगाई गई, पर वह भी कुछ ऐसे भमेलेमें पड़े कि काम आगे न चल सका। कुछ दिन पीछे मेरा और उनका साथ

अमुताजीकी अपूर्ण पुस्तक "हिन्दी-भाषा" के प्रथम सस्करणकी प० अमृतलाल
 चक्रवर्ती लिखित—भूमिका (सवत् १९६५ सन् १९०८ ई०)।

छूट गया। अनुवादकी बात फिर अन्धेरेमे पड़ गई। क्या अच्छा ∕होता जो वह इस कामको कर जाते।

अन्तको सन् १८९८ ई० सितम्बर महीनेमे मैंने खय रत्नावलीका हिन्दी अनुवाद करनेका साहस किया। मुझे केवल एक महीनेका समय मिला, उसीमे अनुवाद प्रा करके कलकत्तों के "हिन्दी बगवासी" पत्रके उपहारके लिये देना पडा। जत्दीमें काम अच्छा न हो सका, फिर छपनेमें पुस्तक बहुत ही खराब हो गई। बहुत भूले रह गई। इतने पर भी हिन्दीके वर्तमान सुलेखक और कविवरोंने उसे पसन्द किया। यह मेरा उत्साह बढ़ानेकी बात हुई। मैंने सोचा कि किया तो साहस ही था, पर काम कुछ हो गया।

अब मैंने सन् १९०२ ई० के भारतिमत्रके उपहारके लिये इस पुस्तकको बड़े ध्यानसे फिर पढ़ा और छुद्ध किया। पहलेसे इसका बहुत परिवर्तन हो गया है। किवताका बहुत अश उस समय छूट गया था वह अब सयोजित कर दिया गया है। छुद्ध करते समय मेरे सामने रत्नावली नाटिकाकी दो सस्कृत, दो बॅगला और दो ही हिन्दी पुस्तके रही हैं। मुम्तसे जहाँ तक बन पड़ा है, अपनी पुस्तकको छुद्ध और सरल बनानेमे तृटि नहीं की।

इस नाटिकाका अनुवाद करना मेरा काम नहीं था। क्यों कि मैं सस्कृत अच्छी नहीं जानता। तथापि स्वर्गीय भारतेन्दुजी पर बहुत भक्ति होनेके कारण मैंने यह काम किया। मुझे इससे बडा आनन्द है कि भारतेन्दुजीकी सबसे पहले छेडी हुई यह पुस्तक आज पूरी होगई। इसमे गद्यकी जगह गद्य और पद्यकी जगह पद्यकी रचना की गई है। भारतेन्दुजीने इसी प्रकार आरम्भ किया था। इसके विष्कम्भकमे एक किल्त और एक सबैया स्वर्गीय भारतेन्दुजीका बनाया हुआ है। वह दोनों उनके स्मारककी माँति इस पुस्तकमे एके गये है।" \*

\* \* \* \*

<sup>\*</sup> बाबू बालमुकुन्द गुप्त द्वारा लिखित रत्नावली नाटिकाके द्वितीय संस्करणकी अमिका—६ दिसम्बर सन् १९०२ ई०।

#### कलकत्तेमें पहली बार

गुप्तजीके "रत्नावली नाटिका"के अनुवादकी हिन्दी-क्षेत्रमें बड़ी प्रशंसा हुई थो। पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदीजीने मांसीसे भेजे हुए अपने १३ दिसम्बर सन् १८६६ ई० के पत्रमें गुप्तजीको लिखा था:

"रत्नावलीका जो अनुवाद आपने किया है वह हमने देखा है—देखा ही नहीं अच्छी तरह मनन किया है, "शीताशुर्मुखमुत्पले तव हशों पद्मानुकारों करों"—इसका जब-जब हमको स्मरण आता है तब-तब साथ ही साथ आपका अनुवाद भी स्मरण आता है—हमको आप चाटुकार न सममें यदि हम यह कहै कि जैसा श्रीधरजी अंगरेजीका अच्छा अनुवाद करके पढ़नेवालोके मनको मोहित कर लेते है वैसा ही आप संस्कृतका अनुवाद करके मोहित कर लेते है। आप कहते है कि आप संस्कृतका अनुवाद करके मोहित कर लेते है। आप कहते है कि आप संस्कृत नहां जानते। न जानते होगे—जब आप नहीं जानते तब तो ऐसा उत्कृष्ट अनुवाद कर सके यदि जानते होते तो न जाने क्या दशा होती। निश्चय आपका रत्नावलीका अनुवाद बहुत ही सरस है" .....

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि उक्त पत्र द्विवेदी-युगके पूर्ववर्ती समयका है और गुप्तजीके रत्नावली नाटिकाके अनुवादकी सरसता एवं उत्तमताका उत्कृष्ट प्रमाण है।

गुप्तजीने 'हरिदास' नामकी दूसरी पुस्तक बङ्गभाषाके प्रसिद्ध लेखक बाबू रंगलाल मुखोपाध्याय—रचित पुस्तकके आधार पर लिखी थी। संवत् १६५३ में वह प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तकके विषयमें गुप्तजीके वक्तन्यका आशय है—"यह उक्त बङ्गला पुस्तकका तरज्जमा नहीं, किन्तु मूलाधार या मसाला उसीका है। घटनाओंको उठाकर मैंने अपने ढंगपर अपनी भाषामें लिख लिया है।" इस पुस्तकके लिखनेका प्रयास क्यों किया गया—इस सम्बन्धमें गुप्तजीका कथन है—"इस पोथीके नायक साधु हरिदासजी पजाबके लाहौर नगरमें ही अधिक प्रसिद्ध हुए थे। दैवयोगसे उनको

ऐसा अवसर मिला था, कि अगरेजोको भी वह अपना योगबल दिखा सके थे। परन्तु उधर उनका नाम भी कोई नही लेता है। अपने हरिदासको वह एकदम भूल गये हैं। एक हरिदास क्या, कितने ही हरिदास हुए हैं और तलाशसे कही एक आध अब भी मिल सकता है। परन्तु अब उनकी ओर कौन ध्यान करता है। पढ़े-लिखे लोगोंको देशोच्चतिसे अवकाश नहीं और मूखोंको पेटसे फुर्सत नहीं। अगरेजोके भिसमिरिज्म और थियोसीफीवालोके भोगाभ्याम ने दबे हरिदासको बगालम अगरेजी पढ़े बङ्गाली बाबू (रगलाल मुखोपाध्याय) की लेखनीसे उखडवाया। मेरी इच्छा हुई कि मैं हिन्दुस्थानी पोशाकमे हरिदासजीको हिन्दुस्थानियोको दर्शन कराऊं, जिससे वह अपने देशके गौरव साधु हरिदासजीको पहचानें तथा अपनी भूलपर कुछ तो लिजत हों। उसीसे यह सब किया है।"

#### \* \* \* \* \*

गुप्तजीकी डायरीके अनुसार उनकी 'हरिदास'—नामकी पुस्तक सन् १८६६ ई० ता० १४ मईको बङ्गवासी स्टीम मेशीन प्रेसमे छपनेको दी गई थी और वह २३ जुलाई सन् १८६६ को छपकर तथा वॅधकर तैयार हुई। उसको भी लोगोने बडा पसन्द किया था। तद्नंतर उर्दृवालोके आग्रहपर गुप्तजीको सन् १८६८ में हरिदासका उर्दूमे अनुवाद करना पडा। हरिदासका वह उर्दू संस्करण 'रहबर' प्रेससे प्रकाशित हुआ था। रहबर प्रेस और पत्रसे गुप्तजीका मम्बन्ध बहुत पहलेसे चला आता था।

हिन्दी बङ्गवासीके सम्पादकीय विभागमें गुप्तजी सन् १८६३ के आरम्भसे १८६८ ई० के अन्त तक, प्रायः छै वर्ष रहे और अच्छी मान-प्रतिष्ठाके साथ रहे। बङ्गवासी-प्रेस और पत्रके स्वामी बाबू योगेन्द्र-चन्द्र वसु उनका बडा आदर्र करते थे। उस समय प्रधान सम्पादक और सहकारी सम्पादकमें केवल नामका भेद था, कर्त्तव्यमें कोई अन्तर नहीं सममा जाता था। सहकर्मियोमें भी किसी प्रकारकी भेद-भावना नहीं थी। पारस्परिक सद्भावपूर्ण प्रेम और सहानुभृति ही देखी जाती

#### कलकत्तेमें पहली बार

थी। मिला-जुला काम था। हिन्दी बङ्गवासीके लम्बे-चौडे कलेवरमे जितनी पाठ्य सामग्री जाती थी, वह आपसके सलाह-मशिवरेसे तैयार होती थी। पत्रका कोई स्तम्भ किसीके लिये रिजर्व नहीं था। समाचार, स्थानीय, मुफिस्सिल, अग्रलेख, पैरा, विशेषलेख, कहानी, समालोचना, चित्र-परिचय एवं कविता आदि, साप्ताहिक हिन्दी बंगवासीके निश्चित विषय थे। गुप्तजीने इन सभी विषयों पर लिखा और खूब लिखा।

नगरमे कहीं कोई घटना या दुर्घटना हो जाती तो उसे देखनेके लिये घटनास्थल पर हमारी—'चक्रवर्ती—चौबे—गुप्त'—त्रिमूर्ति ही नहीं, प्रत्युत् बंगला बंगवासीके सम्पादक भी साथ रहते थे। गुप्तजीकी डायरी में लिखा है:—

"मंगलवार, ता० ३ मई १६४८, वैशाख सु० १२ संवत् १६६६ सवेरे लिखापढी की। बासे होकर आफिस गये। नगरमें गड़बड़ है। रायटकी सी मारपीट है। दोपहरको पाचू\*, अमृतलाल, चौबे, हम देखनेको निकले। बडी उदासी थो।" इसके पूर्ववर्ती वर्षके भूकम्पका हाल :—

"शनिवार ता० १२ जून १८६७ ज्ये० सु० १२

सवेरे स्नानादि श्री गंगाजी पर किया। पुस्तक पढ़ी। आफिस गये। छेख शेष किया। इधर-उधरके काम किये, सन्ध्याको पाँच बजे भयानक भूचाल आया। सब डर गये। मकान गिर गये। कोई पाँच मिनट रहा। सब आफिस छोड भागे।" . .

"रविवार ता० १३ जून १६४७ ज्ये० सु० १३ ू

सवेरे स्नानादि घर पर किया। ब्रत रखा। चौरंगी, धर्मतहा, आछ्

<sup>.</sup> बाबू पाँचकौडी वन्द्योपाध्याय, प॰ अमृतलाल चक्रवनी, चौबे प॰ प्रभु-द्याल पाडे और स्वय बाबू बालमुकुन्द् गुप्त ।

गोदाम फिरकर साहबोंके मकान देखे। बडाबाजार देखा। सब भूचाल-से चूर थे। आफिस गये। भूचालका लेख लिखकर ४ बजे आये।

\* \* \* \*

गुप्तजीको अपनी दक्षताके कारण कभी-कभी सम्पादन सम्बन्धी कार्यके अतिरिक्त प्रधान व्यवस्थापककी अनुपस्थितिमे एक-दो सप्ताह ही नहीं,—बिल्क महीनों तक हिन्दी-बद्गवासी कार्यालयके प्रवन्ध विभागको भी सभालना पड़ता था। वे प्रवन्ध-पटु भी थे। अपने साथियाँके कष्टका बड़ा ध्यान रखते थे। जब छुट्टी पर घर जाते थे, तब घरसे भी अखबार-के लिये लेखादि बराबर भेजते थे। यह संयोगकी बात है कि सन १८६८ ई० के नवम्बरमें बद्गवासीसे उनका इतना पुराना और घनिष्ठतर सम्बन्ध बातकी बातमें छूट गया।

उस समय व्याख्यान-वाचस्पति पं० दीनद्यालुजी शर्मा सनातन धर्मके सिद्धान्तोंकी रक्षा और प्रचारके लिये प्रयक्षशील थे। पंजाब और उत्तर भारतमें पण्डितजीके व्याख्यानोंके प्रभावसे धर्म सभाएँ एवं पाठशालाएँ जगह-जगह स्थापित होती जा रही थीं। पण्डितजी जहाँ पहुँच जाते, वहाँके लाग अपना अहोभाग्य समक्षते। सन् १८६८—ता० ३१ अगस्तको पण्डितजी कलकत्ते पधारे थे। उस यात्रामें उन्होंने कलकत्ते-में तीन महीने निवास किया। गुप्तजीके शब्दोंमें—"वक्तृताएँ आपकी होती रहीं। पाँच-पाँच हजार आदमी एकत्र होते थे। बड़ा प्रभाव पड़ा। सात बजे (शाम) से १० बजे तक बडाबाजारके कामकाजी लोग काम छोडकर व्याख्यान सुनने जाते थे। धमोंत्साह जाग उठा। एक दिन सर्वसाधारणके चन्देसे १५ हजार रुपये एकत्र हो गये। अब तक यह चन्दा मारवाडियोंके यहाँ ही जमा था। उन दिनों स्थानीय "बङ्गवासी" धर्म-भवनके लिये दान माँग रहा था। उस चन्देसे वह ऐसा चिढ़ा कि

#### कलकत्तेमें पहली बार

वर्षोसे प्रशंसा करते-करते यकायक पंडित दीनद्यालुजीको गालियाँ देने लगा।"

यदि हिन्दी बङ्गवासीमें आलोचना पण्डित दीनद्यालुजीके किसी अनुचित कार्यको लेकर सार्वजिनक हितकी दृष्टिसे की जाती तो पिंडतजी-के मित्र होते हुए भी गुप्तजी उसको सहन कर लेते, किन्तु हिन्दी बङ्ग-वासीने केवल इसिलये कि उसके प्रस्तावित धर्म-भवनके लिये उस चंदेको दे डालनेकी सलाह उन्होंने लोगोको नहीं दी, पण्डितजीके विरुद्ध आन्दो-लन लेड दिया। गुप्तजी जैसा न्यायप्रिय तेजस्वी पत्रकार इस अनौ-चित्यकी कैसे उपेक्षा कर सकता था? गुप्तजीने पत्रके प्रधान सम्पादक श्रीअमृतलालजी चक्रवर्तीको समस्ताया कि "आप आठ वर्षसे जिसका पक्ष करते आये है आज उसका विरोध न करे। क्योंकि ऐसा करनेमें आपकी निन्दा है। लोग आपको साफ स्वार्थी कहेंगे।" किन्तु चक्रवर्तीजी बङ्गवासीके मालिककी नीतिसे मजबूर थे। इसपर गुप्तजीने तुरन्त नौकरी पर लात मार दी और उनका यह त्याग प्रशंसनीय सममा गया था।

उनके बङ्गवासीसे अलग होनेकी बात फैलते ही भारतिमत्रके तत्कालीन मालिक बाबू जगन्नाथ दासने अपने पत्रके सञ्चालनका भार स्वीकार करनेके लिये गुप्तजीसे अनुरोध किया, किन्तु वे कलकत्तेसे एक बार अपने घर गुडियानी जाना निश्चित कर चुके थे। बाबू जगन्नाथ-दासजीको उन्होंने ही उत्तर दिया कि "इस समय तो मैं घर जाता हूँ। आप आवश्यकता समक्ष तो मुक्ते लिखियेगा।" यों हिन्दी बङ्गवासीसे हटनेके दो तीन दिन बाद ही ता० २४ नवम्बर सन् १८६८ ई० कार्तिक शुक्ला ११ बृहस्पतिवारकी रातको गुप्तजी, पण्डित दीनदयालुजीके साथ

<sup>।</sup> भारतमित्र ४ जून सन् १९०० ई०।

कलकत्ते से रवाना हो गये। उनकी उस दिनकी डायरीमें लिखा है— "आज चला-चलीका दिन था। असवाव बाधा। मिला-जुली की। मुरलीधरके घर मोजन किया। सन्ध्या तक लोग पण्डित दीनद्यालुजी से मिलते रहे। ७ बजे चौकड़ी पर उनको विदा किया गया। बहुतसी फिटने साथ थीं। सब रईस स्टेशन पर आये। गोस्वामी देवकीनन्दनजी तक आये। बडी धूमसे ट्रेन विदा हुई।"

# [ ६ ] "भारतमित्र" के सर्वेसर्वा

दिसम्बर सन् १९६८ ई० को उनके नाम भारतिमत्रके स्वामी बाबू जगन्त्राथदास दुर्रानीजीका तार पहुँचा:— "क्रुपया ३० वीं के पहले यहाँ निश्चित रूपसे पहुँचिये, उत्तर दीजिये (14 lease reach here before 30th positively reply)"

इस तारको पाकर गुप्तजी जनवरीके दूसरे सप्ताहमें कलकत्ते आये और १६ जनवरी, सन् १८६६ की 'भारतिमन्न' की संख्या उनके द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हुई।

भारतिमत्रके उस अङ्कमे गुप्तजीने "दिल्लीसे कलकत्ता" शीर्षक लेखमे अपनी यात्राका बृत्तान्त अपने स्वाभाविक मनोरंजक ढंगसे लिखा था। अब बो-वह विवरण गुप्तजीके जीवन-इतिहासका एक अंश बन गया है। उस सरस वर्णनको पढ़िये:—

## ''भारतामत्र'' के सर्वेसर्वा

"१० वों जनवरीकी रातकों में दिल्लीसे कलकरों के लिये मेल ट्रेनमें सवार हुआ। टिकट इण्टरका लिया। ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर लगी, तो देखा कि इटरमिडियट-की गाडी केवल एक ही हैं। उसमें भी एक कमरा युरोपियन साहबों के लिये और एक युरोपियन लेडियों के लिये। शेष तीन कमरोमें हिन्दुस्थानी स्त्री-पुरुष सब। कडकड़ाती हुई सर्दीके मारे असबाबके गट्टड भी लोगों के पास कम न थे। इससे उनकी वह बुरी नौवत हुई कि कुछ न पूछिये। बहुत लोग घबराकर तीसरे द्रकें गाडीमें चले गये और जो भिच-भिचाकर रह सके, वह इटरमें पड़े रहे। ट्रेनको देखा तो उसमें दूसरे और पहले दरजेकी गाडियों केवल चार ही नहीं थीं, पाँच थी, तीसरे दर्जेकी भी दो थी। परन्तु इटरमिडियटकी जिसकी मेलमें बड़ी जरूत रहती हैं, केवल एक ही गाडी थी। मले मानुस हिन्दुस्थानी इसी दरजेमें सिर छिपाया करते हैं। उनके भाग्यसे रेलमें उसकी एक ही गाडी रह गई। दूसरे और पहले दरजेकी गाडियाँ मजेसे खाली चली जा रही थी। उनमें कभी कोई एक-दो साइब-बीबी दिखाई देते थे।"

"इटरका टिकट लिया था। इससे जी न हुआ कि तीसरे दरजेमे बेठें। दबते-दबाते इण्टरमिडियट हीमे पड़े चले आये। जैसी दुर्दशा भोगी वह जी ही जानता है। जहाँ रेल ठहरती, वहाँ यदि एक आदमी उतरता था, दस घुसनेको दौडते थे। धक्स-धका होकर कमसे कम दो आदमी तो घुस ही जाते थे। इस प्रकार भीड़ बढती ही जाती थी। रात जिस प्रकार कटी उसे शारीरका जोड-जोड़ जानता है।

सवेरा हुआ। स्य चमका। सरद हवा सनसनाती थी, तो भी स्यंकी चमकसे जरा मुंह निकालनेका साहस हुआ। खिडकी खोलकर देखा तो गाडीके दोनों और हरी खेती लहलहाती थी। गाडी उस समय कानपुरके पास थी। दिल्लीसे उस तरफ इस साल खेती कम है। चनेकी फसल तो है ही नहीं। फसल हो तो कहाँसे व कानपुरसे बक्सर तक दिन था, खेती दिखाई देती थी। इतनी दूरमे अबके चनेकी फसल अच्छी है। और भी खेती अच्छी है। बिहारका जो अश जलमम हुआ था, उसमे फसल खूब लहलहाती दिखाई दी। पञ्जाबका जगल, दिल्ली

का प्रान्त, हरियाना और शेखाबाटीमे अबके खेती नहीं है इस तरफ फसल अच्छी है। इतना भी भला।"

"प्रयागमे मकरके स्नानके लिये यात्री जा रहे थे। दोनो आरसे टेने भरी आ रही थी। स्टेशन पर बड़ी भीडमाड थी। कुछ कालेजोंके विद्यार्थी परीक्षा देकर प्रयागसे लौट रहे थे। इनका भी एक रेला मेल ट्रेन पर अच्छा पड़ा। दो-चारको जगह मिली। कुछ मित्र लोग इनको पहुचाने ग्लेटफार्न्न तक अये थे। एक गोरे साहबने उनको वक्के लगाकर बाहर निकाल दिया और उनका उजर कुछ भी न सना। बेचारे पडे-लिखे लड़कोकी यह खराबी देखकर अनपढोंको भी। इ.ख हुआ।

यहाँ उतरकर मैंने फौजी ढगका-सा स्नान किया परन्तु कुछ खा छेनेको कही जगह न मिली। गाडीके मीतरकी दशा तो सुना ही चुका हूँ। बाहर भी स्थान न था। यात्री फिरते थे, साहब-मेम फिरते थे। कबाब रोटीबाले फिरते थे, असबाबवाले कुली फिरते थे और गोरे-काले पुलिसवाले फिरते थे। हिन्दू बेचारा कहाँ मोजन करे थे खेर, खड़े-खड़े ही दो पेड़े मुँहमे डाल पानी पी गाडीमे बेठना पड़ा। गाडी चली। सडकके सहारेसे नगरका जो भाग दिखता था, वह रमणीक मालूम होता था। पुल परसे देखा यमुनाजीकी धारा बहुत ही क्षीण दशामे है। रेती चमकती थी। शायद इस माससे और सूख जायँगी। दिल्लीमे यमुनाकी ऐसी दशा है, मानों वह दिल्लीसे उठ जानेको है।"

"साम होते-होते गाडी चौसा स्टेशन पर पहुची, यह प्लेगके बीमारोकी देख-भालका अड्डा है। यहाँ आकर ट्रेन ठहर गई। खिडिकयाँ पहले ही से बन्द थी। पुलिसके दृत दौड़े आये और दरवाजे रोककर खड़े हो गये। ठीक इस प्रकार जसे कैदियोको। मानो यात्री लोग भी गाडीसे उतरकर भाग जायँगे। इसके बाद खिडिकी खुली और हमारे कमरेवालोको नीये उतरनेकी आज्ञा हुई। हमलोग नीय प्लेटफार्म पर उतरे। आज्ञा हुई कि कतार बाँधो। हमने कतार लगाई। इसके बाद गाडींकी खिडिकीमे रस्से दोनों और डाले गये और उनमे हमलोग रोके गये। पशु रस्सेसे रोके जाते हैं परन्तु चौसे पर हम मनुष्य कहलानेवाले रस्सेके घेरमे थे।

#### ''भारतमित्र'' के सर्वेसर्वा

दो गोरे साहब हमें देखने आये और दूर हीसे देखकर चल दिये, परन्तु कई आदिमियोंकी जो हमारे पास ही थे खूब नाड टटोली गई। पीछे जान पडा कि, हमलोगोंको मोटा ताजा जानकर साहबने दूर ही से बता किया था।"

हमारी वाली गाडीके एक कमरेमे दो गोरी-मेम थीं। उनको गाडीसे उतरनेका कष्ट न हुआ। गोरी डाक्टरनीने उनकी गाडीके पास जाकर कुछ पूछा और अलग हुई। परन्तु दो बगालिन स्त्रियों भी उसी गाडीमें थीं। उनको टाक्टरनीजीने उतारा और देर तक उनकी नाडी पर हाथ बरे रहीं। उसी गाडीमें दो साहब थे, वह भी नीचे उतरनेके कष्टसे वचे। द्रोन भरमें किसी दरजेके किसी साहबकों नीचे न उतरना पडा और हिन्दुस्थानी कोई भी रेलके भीतर न रहने पाया।"

"द्रेन चली तो देखा कि तीन-चार आदमी उतार लिये गये। इनमें एक स्त्री थी और एक पुरुष कुछ दुर्बल। बेचारे कुछ बीमार मी न थे, कहा-सुनी भी उन्होंने बहुत की, परन्तु कुछ सुनाई न हुई। इनके चेहरे फीके पड गये थे। बेचारे हैरान थे कि क्या करें १ प्लेटफार्मसे नीचे उतारकर यह प्लेगी मकानकी ओर किये गये। वहाँ दो प्लेगी ठेले थे, उनपर डालकर घसीटे गये, मानो वह सचमुच ही बीमार थे, मानो सचमुच प्लेगग्रस्त थे। जब कलकत्तेमें प्लेग कहा जाता था तो कलकत्तासे जानेवाली द्रेनें भी चौसेमें रोकी जाती थीं। और उनमेंसे हकनाहक ५स-बीस यात्रियोंको उतारकर प्लेग-कैम्पमें सडाया जाता था। वही दशा अब कलकत्ताकी ओर जानेवाली द्रेनोंकी होती है। . "

"जहाँ साहब लागोंका भोजन वहीं द्वेनका मुकाम। पहले मेल ट्वेन मुकामामें टहरती थी। परन्तु अब रात जल्दी होती है, इसीसे द्युनापुरमें तीस मिनट टहरने लगी। आश्वर्य कुछ नहीं, रेल साहबों ही के लिये हैं। रेलमे सुख पाना हो तो विलायतमे पैदा होनेकी प्रार्थना करों।"

"हुगलीसे हावडा तक प्रभातका समय था। रेलके दोनो और जल भरा था। उसमेसे इतनी भाप उठ रही थी कि पेड-पत्ते और भूमि आदि कुछ दिखाई न देते थे। यह अधिक सरदी होनेका प्रताप था। पत्नाब और पश्चिमोत्तर प्रदेशमें तो अबके अपार जाडा है ही, परन्तु बगदेशमें भी खूब है।"

यह है 'दिल्लीसे कलकत्ता' तककी उस यात्राका गुप्तजी द्वारा अङ्कित शब्द-चित्र। गुप्तजी ता० १० जनवरी, सन् १८६६ की शामको दिल्लीसे रवाना होकर ता० १२ जनवरीको सबेरे कलकत्ते पहुँचे थे। इस बार वे केवल सम्पादक ही नहीं,—भारतिमत्रके कर्णधार बनकर आये थे। उदारमना बाबू जगन्नाथदासजीने उनको विश्वास दिला दिया था कि भारतिमत्रको आप अपना पत्र समक्तकर चलाइये। हम इससे कमाई करना नहीं चाहते। देश और समाजकी इसके द्वारा भलाई हो, आरंभसे भारतिमत्रके संस्थापकोंको यही कामना रही है। इसकी आमदनी इसीकी उन्नतिमे लगती रहे।

अपने इस वचन पर बाबू जगन्नाथदास बराबर कायम रहे। समय समय पर उनकी और उनके मित्रोंकी भारतिमत्रमे गुग्तजी द्वारा खरी आलोचना प्रकाशित होनेपर भी उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि आप लिखते क्या हैं ? इस समय ऐसे स्वामी और सम्पादक दिखाई नहीं देते। बाबू जगन्नाथदास दुर्रानी (अप्रवाल) चाँदीके प्रसिद्ध व्यवसायी थे। स्थानीय नेशनल बैंक आफ इंडिया लिमिटेडमें उनका आफिस या और उसके वे एकमात्र सोनेके दलाल थे। बड़े दबंग, साहसी, और अपनी धुनके पक्के थे। उनका बड़ा रौब-दाब था और वे 'दासजी' के नामसे मशहूर थे। उनकी पहुँच सर्वत्र थी। भारतिमत्रको चलानेमें उन्होंने मुक्तहस्त होकक व्यथ किया था। ता० १५ जनवरी, सन् १६३६ को निस्सन्तानावस्थामें बाबू जगन्नाथदासजीका देहान्त हुआ।



## [ 80 ]

# आठ वर्षकी साहित्य-साधना

न १८६६ ई० के आरम्भमे गुष्तजीने साष्ताहिक भारतिमित्रके सम्पादन एवं सञ्चालनका भार प्रहण कर सर्वप्रथम पत्रका आकार बढाया और जनसाधारणकी सुविधाके विचारसे उसका वार्षिक मूल्य रु० ३) से घटाकर २) रु० किया। उसी लम्बे-चौड़े आकारमे भारतिमत्र बडी धूमधामसे चला और उसके द्वारा साढे आठ वर्ष उन्होंने हिन्दी-साहित्यकी एकनिष्ठ सेवा को। इस अवधिमे वे देशके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक प्रश्नोंपर निर्भय होकर अपने स्पष्ट विचार व्यक्त करते रहे। किसी व्यक्ति विशेषसे द्वकर ठकुर-सुहाती करना या पक्षा-पक्षीके ममेलेमें दभय-पक्षी "रामाय स्वस्ति रावणाय स्वस्ति" को नीतिके अवलंबनसे मतामत देना गुप्तजीके स्वभावके सर्वथा विपरीत था। गुप्तजीकी निर्रुप एवं निर्भीक नीतिने समूचे देशमें उनकी और उनके भारतिमत्रकी प्रसिद्धिका डंका बजा दिया था। ब्रिटिश-वैभव-प्रदर्शनके राजसूय — लार्ड कर्जनके सन् १६०३ ई० के दिल्ली-दरबारमें भारतिमत्र-सम्पादक गुष्तजी अंग्रेजी पत्रोंकी भाँति निर्म-त्रित होकर सम्मिलित हुए थे। हिन्दी पत्रोमे उस समय यह सम्मान भारतमित्रको ही मिला था। सन् १६०४ ई० मे न्याय निर्धारणार्थ कलकत्ता हाईकोर्टमें गुप्तजी सादर स्पेशल जुरर मनोनीत हुए थे।

पण्डित दीनद्यालुजी पर किये हुए बङ्गवासीके अनुचित आक्रमणों-का प्रतीकार गुप्तजीने 'भारतिमत्र' में बैठते ही "मूल सहित व्याज चुकाने" की लोकोक्तिके अनुसार जवाब देकर बङ्गवासीसे किया। बँगला बंगवासीके प्रधान सम्पादक दो दो बाते बाबू पाचकौडी वन्द्योपाध्यायके पद्-त्यागकी सूचना पढ़कर उन्होंने "पाचकौडी भी नहीं" शीर्षक लेख लिखा, जिसमे बङ्गवासीके स्वामीकी स्वार्थपरायणताका

शीर्षक छेख छिखा, जिसमे बङ्गवासीके स्वामीकी स्वाथंपरायणताका परिचय देनेके साथ धर्म-भवनका पूरा रहस्य खोळकर बता दिया गया। इस छेखका कुळ अंश इस प्रकार है:—

"बगला-बगवासीके प्रवान सम्पादक वाबू पाचकौडी वन्द्योपान्याय नौकरी छोड गये। बगवासीने ११ फरवरीके अकमे उनके चठे जानेका दुख इस प्रकार किया है, मानों वह फिर भी आयेंगे। परन्तु फिर आनेवाले छोडकर नहीं चले जाया करते, दूर ही से अमकी दिखाया करते हैं। पाचकौडी बाबू बी० ए० थे, सुलेखक थे। समा-समाजोंसे जाने, इाकिमोंसे मिलनेके उत्साही थे। बगवासी आफिसमें अपने ढगके एक ही योग्य आदमी थे। उनके अचानक नौकरी छोड जानेसे सबको आश्चर्य हुआ है। परन्तु आश्चर्य होनेकी कोई बात नहीं है। प्लेग आनेके कुछ पहिलेसे बगवासीको एक महाव्याधिने घेरा है, जो लोग इस बीमारीका मुकाबिला करके ठहर सकेंगे उन्हींका बगवासी आफिसमे गुजारा है, नहीं तो नहीं है। बगवासीके मालिक एक कायस्थ महाराय हैं, आप ही हिन्दी बहुवासी भी चलाते हैं, आप ही बी॰ बस कम्पनीके रूपमे 'विजया वटिका' और हाथी मार्का 'सालसा' भी बेचते हैं, 'जन्मभमि' नामका एक बगला मासिक-पत्र तथा एक अग्रेजी मासिक-पत्र भी निकालते हैं, प्लेगके समय प्लेगकी दवा भी आप ही बेचते थे। आपके आदिस्थान 'बेड़ग्राम' जिले बर्दवानमें एक 'शुभचण्डी देवी' हैं। उन देवीने आपको एक पाचन चूर्ण दिया, वह चूर्ण भी बेचकर देशोपकार करते हैं, उन भगवती शुभचण्डीका मेला भी हर साल लगवाते हैं, उस मेलेके लिये बडी यूमधाय करते हैं, विज्ञापन देते हैं, मेलेमें रण्डीका

### **त्रा**ठ वर्षकी साहित्य-भाघना

नाच करात है, पह उसे विज्ञापन देते है कि रण्डी ऐसी है, एसा गाती-बजाती है। इस साल भी ग्रुमचण्डीका मेला था, रण्डीके नाचके विषयमे ४ थी फरवरीका वगवासी थो 'लखता है —कलकते की श्रीमती पन्नाका कीर्त न मेलेमें होनेकी बात थी, किसीको विश्वास न था कि वह अपने पन्ना नामकी सार्थकता करेगी। उसका पन्ना नाम इसिल्ये है कि वक्तपर वह 'पान ना" यानी मिलती नहीं है। कटकसे पन्नाका तार आया कि में बहुत बीमार हूँ, इस तारसे पन्नाके आनेकी आशा हट गई। यद्यपि पन्नाके न आनेसे मेलेकी कुछ हानि न थी, तथापि मेलेके मालिकोंने शिकायतके डरसे श्रीमती मानकुमारीको नचाया। मानकुमारीने उत्तम कीर्त्तन किया। जयदेवके पद जब उसने गाये तो एक भट्टाचार्यने कहा,—सस्कृतानभिज्ञ रमणीके कण्ठसे ऐसी विज्ञद्व सस्कृत कभी न सुनी थी।

हतने पेशे करने पर भी बगवासीके अन्यक्षको सन्तोष न हुआ। एक नया ढोग आपने निकाला, वह यह कि बगवासीका आफिस भी बने और साथ ही एक शिवालय, एक षट्दर्शन पाठशाला, एक लेक्चर हाल और ईश्वर जाने क्या-क्या बने। हिन्दुम्थानके लोग अढाई लाख रुपया इस महाकार्यके लिये बगवासीके बगाली कायस्थ प्रभुको प्रदान करें। यदि घरके रुपयेसे यह सब बनता तो किसीको एतराज ही क्या था । पर नई।, रुपया पराई जेबसे आवे। जब सुना कि पडित दीनद्यालुजीके व्याख्यानोसे कलकते के बडे बाजारमे १५ हजारका चन्दा हो गया तो बगवासीके अ यहाकी निगाह उसपर पडी। उसके छीननेके लिये तीन-चार सप्ताह तक पडित दीनद्यालुजीकी निन्दा की। बालमुकुन्द गुप्तने इस भयसे कि अब पत्रमे पडित दीनद्यालुजीकी निन्दा की। बालमुकुन्द गुप्तने इस भयसे कि अब पत्रमे पडित दीनद्यालुजीकी निन्दा छोगी, हिन्दी बगवासीसे अपना सम्बन्ध छोड दिया। परन्तु अब बगवासीके प्रधान सम्पादकने अपना सम्बन्ध क्यों छोडा। उनको तो किसी दीनद्यालुकी इज्जतका भय न था १ सुना है, इन पांचकीडी बाबू तथा हिन्दी बगवासीके सम्पादक अमृतलालजीको धर्म-भवनके लिये मिक्षा मागनेकी आज्ञा हुई थी, कहा गया था कि आप देश-विदेश फिरकर वर्म-भवनके लिये चन्दा लाइये। पाचृ बाबूको

यह भिक्षाट्टन पसन्द न हुआ, नौकरी छोड गये । अखबारके सम्पादक अखबार लिखनेको होते हैं या भीख मागनेको 2" ।

इसके अनन्तर गुप्तजीने समय-समय पर कितने ही <u>लेख, टेसू,</u> जोगीडा और ट्यङ्क्य, चित्र प्रकाशित कर बंगवासीके अनौचित्यका पूरा-पूरा प्रायश्चित्त कराया।

काशी नागरी प्रचारिणी सभाके आन्दोळन एवं महामना प० मदन-मोहन माळवीयजीके प्रभावपूर्ण उद्योगके फळखरूप उर्द बनाम नागरी पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवध सरकारकी ओरसे संख्या ४८५—सन् १६०० ई० ३—२४३ सी०

ई८ द्वारा ता० १८ एप्रिलको इस आशयकी आज्ञा प्रकाशित हुई:—

- (१) समस्त मनुष्य प्रार्थना-पत्रों और अर्जीदावोको अपनी अपनी इच्छाके अनुसार नागरी वा फारसी अक्षरोंमे दे सकते है।
- (२) सभी समनं, विज्ञप्तिया और दूसरे प्रकारके पत्र जो सरकारी न्यायालयों वा प्रधान कर्मचारियोंको ओरसे देशी भाषामें प्रकाशित किये जाते हैं, फारसी और नागरी अक्षरोमे जारी होंगे और इन पत्रोको खाना-पूरी फारसी अक्षरोकी भाति ही हिन्दीमें की जाय।
- (३) अंगरेजी आफिसोंको छोड़कर आजसे किसी न्यायालयमे कोई मनुष्य तब तक नियत नहीं किया जायगा जब तक वह नागरी और फारसीके अक्षर अच्छी तरह लिख-पढ़ न सकता हो।

गवर्नमेटने किसीके दबावमे आकर अचानक नहीं, प्रत्युत् बहुत दिनोंके विचार-विमर्श और जांच-पड़तालके बाद यह आज्ञा दी थी। सरकारके पास न्यायालयों तथा सरकारी दपतरोंमें नागरी अक्षरोंका

<sup>\*</sup> भारतमित्र १६ फरवरी, १८९९।

## त्र्याउ वर्षकी साहित्य-सा<mark>धना</mark>

व्यवहार करनेके लिये विभिन्न तिथियो या तारीखोंके वहुसंख्यक आवे-दन-पत्र पहुँचे थे, सन् १८६८ ई० में नागरी अक्षरोंका प्रचार चाहने-वालोंका एक डेपुटेशन लेफ्टिनेण्ट गवर्नर सर एण्टनी मेकडानलसे मिला था। नागरी-हिन्दीके विरोधमें पहुँची हुई अर्जियां भी उसके सामने थीं। इसके अतिरिक्त उक्त प्रान्तोंके न्यायालयो और सरकारी दफ्तरोंमे नागरी अक्षरोंके प्रचारके विषयमे रेवेन्यू बोर्डकी १६ अगस्त सन् १८६६ ई० की रिपोर्ट एवं इसी सन्की मनुष्य-गणनाके समय अंगरेजी, उर्दू, नागरी और कैथोमें गिनती करनेवाले मध्यम श्रेणीके पढ़े-लिखे आद-मियोंके आकड़े विचारार्थ उपस्थित किये गये थे। इन सब बातोंके डल्लेखके साथ नागराक्षगेंके सम्बन्धमे आज्ञामे यह भी बता दिया था कि पहले यहा न्यायालयों मे फारसी भाषा और फारसी अक्षरोंका व्यवहार था। फारसीके स्थानमे देशी भाषाओका व्यवहार करनेका प्रबन्ध पहले पहल सन् १८३७ ई० में हुआ था। उस समय सपरिषद् गवर्नर जेनरलने बंगाल और पश्चिमोत्तर प्रान्तके न्यायालयोंकी भाषामे परिवर्त्तन करनेका हुक्म दिया था। इसी उद्देश्यसे सन् १८३७ ई० के नवंबरमें एक कानून भी पास किया गया था। इसके दो वर्ष पश्चात् सदर दीवानी अदालतने अपनी अधीनस्य सब अदालतों में हिन्दुस्तानी अर्थात् बर्द्के प्रचारके लिये आज्ञा दी थी। वह आज्ञा केवल उर्द् भाषाके विषयमे थी, अक्षरों के विषयमे नहीं। सन् १८६८ ई० में न्यायालयों में फारसी अक्षरों के स्थानमे नागरी अक्षरों का व्यवहार स्वीकार करनेके लिये गवर्मेंटसे प्रार्थना की गई थी और उसन समयसे अब तक उसका ध्यान बराबर आकर्षित किया जा रहा था। पश्चिमोत्तर प्रान्तके पड़ोसी बिहार और मध्यप्रान्तके न्यायालयों में फारसी अक्षरों के स्थानमें नागरी अक्षरोंका प्रचलन पूर्णरूपसे हो गया था, इसलिये हिन्दी अक्षरों के अधिक प्रचारसे भविष्यतमे इन प्रान्तों की एक बडी संख्याके

मनुष्यों की सुविधाके विचारसे बोर्ड आफ रेवेन्यू और हाईकोर्ट तथा अवधके जुडिशियल कमिश्नरकी सम्मतिसे सहमत होकर लेफ्टिनेण्ट गवर्नरने नागरीके सम्बन्धमे उक्त आज्ञा प्रचारित की थी।

इस आज्ञाके निकलते ही मुसलमानों में तहलका मच गया। उनके अन्धाधुन्ध आन्दोलनका तूफान नागरीके विरोधमें उठा। अपने अख-बारों और समाओं द्वारा उन्हों ने आकाश-पाताल एक कर डालनेका अकाण्ड-ताण्डव किया। लखनऊमें एक "उर्दू डिफेस सेट्रल कमेटी" बनाई गई। दिल्ली, इलाहाबाद और लाहौर भी नागरी-विरोधके उन दिनों अड्डे हो रहे थे। उस समय गुप्तजीने भारतिमत्र द्वारा बडी धीरतासे डटकर नागरी-हिन्दी विरोधियों के कुतकोंका साधिकार उत्तर दिया था। उन्होंने उर्दूके हिमायती-नागरी-हिन्दी-विरोधियों को प्रायः निकत्तर कर दिया था। उनकी बहुजनाद्दत "उर्दूको उत्तर" नामकी विनोदात्मक कविता उसी समय और प्रसङ्गकी रचना है।

इस सम्बन्धमे गुप्तजीके लिखे हुए कुछ लेखोंके शीर्षक है :-

"नागरी अक्षर", "मुसलमानी नाराजी", "उल्टे अक्षर", "उर्दूकी मौत", "उल्टी दलील", "पंजाबी उर्दू", "नागरीकी अर्जी", "गरारेदार पण्डत", "मौलवीका ऊंट", "नागरी और उर्दू", "कुल्हियामें गुड", "हिन्दी उर्दूका मेल", "हिन्दी और उर्दू", "नागरीका फैसला" इत्यादि।

'नागरी अक्षर' शिषक लेखमे कहा गया है — "काशीकी नागरी प्रचारिणी सभा देवनागरी अक्षरोंके सरकारी दफ्तरोंमे प्रचार करनेके लिये कई वर्षसे लगातार चेष्टा कर रही थी। अब उसका इतना फल निकला है। अब तक बेचारे देवनागरी अक्षरोंको सरकारी दफ्तरोंमें कोई कौडीको भी नहीं पूछता था, अब उनकी कुछ कदर हुई। लखनऊके दिल्लगीबाज अखबार "अवधपच" ने इस पर एक बडी दिल्लगीका चित्र बनाया है। देश-भाषा रूपी ऊँट पर आगे फारसी अक्षरोंको एक मुसलमानके वेषमे बिठाया है और पीछे देवनागरी अक्षरोंको एक हिन्द्के

रूपमे सवार कराया है। नीचे लिखा है कि "देखिये यह ऊँट किस कल बैठे।" इसी लेखमें आगे लिखा है--- "नागरी प्रचारिणी सभाके उद्देश्यकी इस थोडी-सी सफलताका भी हमको बड़ा हर्ष है। हम उसके उद्योगी मेम्बरोके दृढतासे नागरी आन्दोलन करनेकी प्रशसा करते है और उनको बयाई देते है। परन्तु इस विषयको लेकर इस समय जो आन्दोलन खडा हुआ है उसकी हडबूंगमे फॅसनेसे उनको रोकते भी है। इस देखते है कि एक तरफ तो देवनागरी प्रचारिणीवाले इससे इतने प्रसन्न हुए है कि अपनेको आपही यन्यवाद और बयाई दे रहे है। दूसरी ओर मुसलमानोने यह समम्म लिया है कि उनके साथ मानो बड़ा बज़ अन्याय हुआ है। इस समय उनका यह कर्त्र व्य है कि मुसलमानोको शान्त करें। उनको समभावें कि वह कुछ छट नहा गये है और न उनका हक छीनकर हिन्दुओको दे दिया गया है। देवनागरी-को केवल अदालन तक आनेकी आज्ञा मिली है। जब फारसी अदारोके जाननेवालीसे दवनागरी जाननेवाले कई गुना अविक हैं तो क्या उनका कुछ भी लिहाज नहीं होना चाहिये ! लखनऊके मुसलमानोने सभा करके पश्चिमोत्तर प्रदेशके छोटे लाटकी इस आज्ञाका विरोव किया है। मि० हमिदअली खाँ बारिस्टर इस कामके अगुआ हैं। उन्होंने चाहा है कि यह आज्ञा लौटा ली जाय। सुसलमानोंके जितने अखबार है, सब इस विषयको मजहबी रगमे रंगकर इसे उर्दू-हिन्दीकी लडाई बता रहे हैं। यदि इस विषयको लेकर हिन्दू-मुसलमानोके मेलमे कुछ मन्मेल पडे तो अच्छी बात नहीं। नागरी प्रचारिणी सभावालोको चाहिये कि जब तक यह नया बखेडा शान्त न हो तब तक ख्ब शान्तिसे काम करें। मठमूठके आनन्दमे उन्मत्त होनेकी कोई जरूरत नही है। मुसलमानोको यह जानना चाहिये कि -जिस भाषाको वे उर्दू कह रहे हैं, वह हिन्दीसे अलग नहीं है। उर्दृके आदि कवियोंने उस भाषाको 'हिन्दवी' कहकर पुकारा है। हिन्दीको आम लोग जबर्दस्ती फारसी अक्षरों में लिखने लगे थे, जिसमे वह ठीक लिखी भी नहीं जा सकती है। इसीसे ग्रुद्ध हिन्दी शब्दों को आप छोगों ने अपने अक्षरों के अनुसार तोड-फोड डाला है। प्रसादको 'परसाद' बनाया, समुद्रको 'समन्द्र' किया, हरिद्वारका 'हरद्वार' बनाया, वृन्दावनको 'बंदरावन' बनाया। हिन्दीके हजारों प्रचलित शुद्ध शब्द आपलोगों के इन फारसी अक्षरों के कारण नष्टअष्ट हुए। आप लोग खूब सममे कि देवनागरी अक्षरों के प्रचारसे आपकी हानि नहीं - लाभ होगा। आप लोगों के फारसी अक्षर आपके भी कामके नहीं है। आपके अली बिल्प्रामी अपनी प्रसिद्ध खू पुस्तकमें इस बातको मलीभाति प्रकाश कर चुके है।"\*

"मुसलमानी नाराजी" - शीर्षक लेख लखनऊके मुसलमानों द्वारा नागरीके विरोधमें भेजी हुई अर्जीके उत्तरमें लिखा गया था। मुसल-मानोकी अर्जीमे कहा गया था कि नागरी अक्षर उपयुक्त होते तो 'बनिये महाजन वगैरह तिजारजपेशा कौमे अपने लिये मुखतलिफ किस्मके हरूफ ईजाद करने पर मजबूर न होतीं।' गुप्तजीने इसका जवाब यह कह कर दिया .- विनये महाजनोकी बात लेकर नागरी अक्षरोको अयोग्य कहना ठीक नहीं है। बही-खातेकी बातको लेकर बहुस करना है तो दिलीके प्राय सब दुकानदार मुसलमान महाजनी अअरोमे 'बही-खाते' रखने हैं, कलकत के कोल्प्रोलामे दिलीके मुसलमानोंका बड़ा जोर है, यहा भी उनका 'बही-खाता' मुडिया महाजनी अक्षरोमें चलता है। फिर यह भी नहीं कि मुसलमान सावारण महाजनोकी तरह अनपढ़ होते हैं, वरश्च वह भैली भानि फारसी अक्षर और उर्द् भाषा सीखे हुए होते हैं। लखनऊके मुसलमानोको उनसे पूछना चाहिये कि वह फारसी अक्षरोमे 'बही-खाता' क्यो नहीं लिखते १ क्या फारसी अक्षर निकम्मे हैं 2 नागरी अक्षर कुछ मुक्किल नहीं हैं। फारसी अक्षरोकी भाँति नागरी अक्षरोके सीखनेमे चार-पाँच साल नहीं लगते हैं। नागरी अक्षर तो महीने पन्दरह दिनमे ही आ जाते है। मुसलमान भाई नागरीको सीखकर फारमी अक्षरोसे उनका मुकाबिला करें और तब कुछ कहे।"

मुसलमानोंने अपनी अर्जीमें एक उन्न यह उठाया था कि मुसलमान लोग नागरीको हिन्दुओंकी धर्म-भाषा सममक्रर नहीं पढते और न

<sup>\*</sup> भारतमित्र ; २१ मई सन् १९०० ई०।

## श्राठ वर्षकी सा/हत्य-साधना

पण्डित छोग अपनी पवित्र नागरी भाषाको उन्हें सिखाते हैं। सरकारी मद्रसों में मुसल्यान कुल नागरी सीख लेते हैं, पर ब्राह्मण लोग स्वयं मुसल्यानों को देवनागरी सिखाना पसन्द नहीं करते। इससे नागरी जाननेवाले मुसल्यान बहुत कम है। यदि मुसल्यानों के दुर्भाग्यसे सरकार दफ्तरों को नागरीमें कर देगी तो मुसल्यान बरबाद हो जायंगे। इसपर गुप्रजीने एक प्रसिद्ध मुसल्यान बैरिस्टरकी सलाहसे ऐसे खुराफातसे भरी अर्जी लिखी जानेके लिये अफसोस करते हुए कहा है:—

'देवनागरी किसी भाषाका नाम नहीं है, वह तो केवल अक्षरोका नाम है। कोई पण्डित ऐसा नहीं है जो मुसलमानोंको देवनागरी अक्षर सिखानेसे इनकार करे। मध्यप्रदेशके मुसलमान देवनागरीमें अच्छी तरह लिख-पढ़ सकते हैं। पश्चिमोत्तर प्रदेशमें मैंकडों नहीं—हजारों मुसलमान, ग्रुद्ध देवनागरी लिख-पढ़ सकते हैं। कवल पढ़ते ही नहीं—स्कृलमास्टर बनकर किनने ही हिन्दुओंको पढ़ाते हैं। कितने ही मुसलमान देवनागरी लिखना-पढ़ना ही नहीं जानते—ग्रुद्ध हिन्दी भाषामें उत्तम-से-टक्तम किता भी करते हैं। बङ्गालके मुसलमान बङ्गाक्षर यहाँ तक सीखते हैं कि फारसी अक्षरोक्ता वह नाम भी नहीं लेते। बम्बईके मुसलमान मरहठी भाषा और मरहठी अक्षर यहाँ तक सीखते हैं कि वहाँके सरकारी दफ्तरोंने अनुवादका काम करते हैं। बम्बईके अखबारों पर जब सरकारने सिडिशनका मुकदमा चलाया था तो मुसलमान अनुवादकोंसे ही मरहठीका अनुवाद ऑगरेजीमें कराया था। बङ्गालके मुसलमान भी बगाली अक्षर सीख सकते हैं और बम्बईके मरहठी तो क्या लखनऊके मुसलमानोंको कोई देवनागरी अक्षर सिखानेवाला नहीं मिलेगा 2

"उछटे अक्षर" शीषक छेखमे कहा है—"सब जानते और मुसलमान भी मानते हैं कि उर्द् शाहजहाँके लक्ष्तरमे बनी। ज्ञजमार्षी और फारसीके मेलसे इसकी उत्पत्ति है। बादशाहोंके समयमे दफ्तरोंकी भाषा फारसी थी और फारसी अक्षरोंमे ही वह लिखी जाती थी। फारसी अक्षरोंका अविक रिवाज होनेसे नई भाषा भी उन्हीं

<sup>\*</sup> भारतिमत्र २१-५-१९०० ई०।

अक्षरोंमें लिखी जाने लगी। नहीं तो फारसी अक्षरोंका इस भाषा पर कुछ हक नहीं है। हिन्दुस्थानके देवनागरी अक्षरोमे ही इसका लिखा जाना जरूरी था। परन्तु खैर, तब जैसा समय था वैंसा हुआ। अब भी हर एक आदमी उन्हीं अलरोंमें लिखने पर लाचार किया जाय, यह कुछ बात नहीं। सुसलमानीको चाहिये कि उलटे अक्षरोमे कुछ बहुत गुण हैं तो दिखानें। उनको अपने उलटे अक्षर बहुत पसन्द है तो उन्हीं मे लिखा करे सरकारने उनको रोका नहीं है। परन्त करोजो हिन्दुओको नागरी अक्षर लिखनेसे वह क्यो रोकना चाहते हैं १ यह हमारी समभामे नहीं आता । ससारमें सब बाई तरफसे दाई तरफको लिखते है। केवल मसलमान ही दाई ओरसे लिखते हए बाई ओरको आते है। उनके उलटे अक्षर ऐसे नामकिम्मल है कि जिस भाषाके लिये वह बने हैं, उसीको ठीक-ठीक नहीं लिख सकते । इब्रानी भाषासे यह अक्षर अरबीम आये। परन्त क्या आये, न उनमें 'य' है न 'ट' है. न 'च' है. न 'ड' है. न 'ड' है न 'ग' है। फारसीवालोंने उनकी बनावटको जरा सीवा करके उसमें 'पे' और 'गाफ' घसेडा है। परन्त बाकीकी कसर रह गई। पीछे आई उर्द। उसके लिये तो देवनागरीके सभी वर्णीकी आवश्यकता थी, इसीसे उर्द् वालोने एक 'हे' गढी, 'डाल' बनाई और 'हे' निकाली। परन्तु उससे भी क्या हो सकता था १ 'घ' रह गया। छ भ, ठ, ढ, ब, इत्यादि कितने ही व्यञ्जन रह गये। इनके लिये उट वालोसे कुछ न बना तो एक 'दोचरमी है' निकाली। उसे 'टे' 'दाल' 'डाल' आदिमे मिलाकर उक्त वणौंकी आवाज निकालने लगे। परन्तु उससे भी मतलब पूरा नहीं हुआ। बहुत चीजोकी कसर रह गई। 'ण' की आवाज उद्-अक्षरोमे नहीं है। 'प्रचारिणी' लिखनेमे वह 'परचारिनी' लिखेंगे। बहत गुद्ध लिखने बैठते हैं तो 'परचारिडी' लिखते हें। हस्व और दीर्घका उद्में भेद नहीं, 'प्र' और 'पर' का भेद ही नहीं। इसीसे बेचारे अली बिलगरामी अपनी किताबकी भिमकामें भीखे थे कि उर्द अअरोंमें ठीक-ठीक लिखनेकी शक्ति नहीं है। पढनेवाला अपनी लियाकर्तेस शुद्ध पढ सकता हैं, अक्षरोमे इतनी योग्यता नहीं है कि. पढनेवाला अक्षरोंके भरोसे शुद्ध पढ सके । एक बिन्दीके फेरमे इन अक्षरोंने बाब 'याब' और ख़दा 'ज़दा' बन सकता है।"।

५ भारतमित्र ११-६-१९०० ई।

#### श्राठ वर्षकी साहित्य-साधना

लाहौरके 'पैसा अखबार' ने नागरी अक्षरों के जारी होनेको उर्दृके लिये 'पैगामे मौत' कहा था और लिखा था कि अक्षरों के बदलनेसे यह ज्ञुवान मिलयामेट हो जायगी। मिलयामेट होनेका कारण यह बताया था कि नागराक्षर कामके नहीं, उनमें उर्दू शब्दों के लिखनेकी शक्ति नहीं। पैसा अखबारके लेखके उत्तरमें गुप्रजीने "उर्दृकी मौत"—शीषक लेखमें पूछा है - ''जाल-जे-ज्वाद और जोय'के उचारणमे क्या फर्क है और यदि फर्क नहीं है तो क्यों यह-जाल'-जिं, 'ज्वाद' जोय' इकट्टे किये गये हैं। उर्र् भाषाका तो एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि जिसमें सिवाय 'जीम' और 'जें के 'जाल-ज्वाद-जोय' किसीकी कुछ भी जरूरत पड़ती हो। इसी प्रकार 'स्वाद' और 'से की भी कुछ जरुरत नहीं है। दुर्माग्यवश उर्द फारसीके अक्षरोमें लिखी जाने लगी और फारसीने वही अक्षर अरबीसे प्राप्त किये थे, इसीसे फारसी-अरबी शब्दें के उर्दू में ब्रसेडनेके साथ 'जाल-ज्वाद' काम आती है, नहीं तो उसकी भी कुछ जरूरत नहीं है। 'जाल-जे-ज्वाद-जोय' सबका उचारण एक ही सा है। इसिलये बेचारा विद्यार्थी नहीं जान सकता कि किस शब्दकों वह जालसे लिखे और किस शब्दको 'ज्वाद' या 'जोय' से । इसी प्रकार वह समक्त नहीं सकता कि किस शब्दमें 'खाद' लिखे और किसमें 'सीन' और 'से'। अरब लोगोके कण्ठ-तालु मारतवासियोकेसे नहीं हैं। अरबवालोके मुँहसे 'प' का उचारण नहीं होता। इसीसे उनके अक्षरोंमें 'पे' नहीं है, 'फे' है और 'ग' का उचारण भी वह लोग नहीं कर सकते हैं सो उनके यहाँ 'गाफ' भी नहीं है। 'गाफ' की जगह इलक फाडनेवाला 'गैन' उनके यहाँ है। उसी 'गैन' और बड़े 'काफ' आदिको उर्दू में घुसेडनेके लिये पैसा अखबार साहब मरे जाते हैं।" \*

'खळटी दळीळ' नामक अपने छेखमें 'पैसा अल्बार'के एक छेखके उत्तरमें गुप्तजीने ळिखा है:—''कौन कहता है कि हिन्दी मुर्दा जवान है 2 वह हिन्दी ही तो है जो हिन्दुस्थानके हरएक कोनेमें थोडी-बहुत समम्ती जा सकती है। वाकी वह 'काफ'

<sup>\*</sup> भारतमित्र १८-६-१९०० ई०।

और 'गाफ' से भरी हुई गलेमे अटकनेवाली मौलवियाना उर्दू तो आपके दस-पाँच मौलवी लोग ही बोलते होंगे। "पैसा अखबार" कहता है कि हिन्दीके बेनकल्लुफ बोलनेवाले बहुत कम हैं। इम कहते हैं कि नही-हिन्दी सभी बोलते हैं। आपकी उर्दू ही बोलनेवाले बहुत कम हैं। आप कसम खाकर कहें कि आपके पजाबी मुसलमानोंमें जो लोग शिद्धित हैं और बी० ए० एम० ए० हैं, उनमेंसे भी सौमें पाँच-सात शुद्ध उर्दू बोल सकते हैं या नहीं १ स्वय पैसा अखबारके एडीटर साहब ही कहे कि वह ख़द्ध उद्बोल सकते हैं 2 हमसे आपकी दो दफे मुलाकात हुई है। आपके उर्दू बोलने पर हमको हॅसी तो बहुत आई, परन्तु घर आयेकी बेइज्जतीके खयालसे उसमे नुकता-चीनी नहीं की। आप कैसे कहते हैं कि, हिन्दी सुदी है 2 हिन्दीमें इस समय जैसे अखबार निकलते हैं, हमको तो आशा नहीं है कि वैसी उन्नति आप अपने अखबारोंकी बीस सालमें भी कर सकें। बस, आपका एक "पैसा अखवार" ही तो उर्द् में सबसे अधिक विकता है। यही तक उर्द् की करामात है। परन्त हिन्दीमे कई ऐसे अखबार हैं जो पैसा अखबारके बराबर ही नहीं-उससे अधिक बिकने हैं। रही यह बात कि उर्दृ तेज लिखी जाती है या इन्दी;— इसकी भी काशीमे परीक्षा हो चुकी है। श्रीमान लादश, जो कुछ दिनके लिये मेकडानल साहबके छुट्टी जानेपर पश्चिमीत्तरके छोडे लाट हो चुके हैं, नागरी प्रचारिणी सभामें इसका तमाशा देख चुके हैं। और मात्रा छूटनेकी आपने खुब कही ! हिन्दी लिखनेवाले न तो मात्रा छोडते हैं, न हिन्दीमें कुछका कुछ पढ़ा जाता है। यह तो उर्द ही है, जिसमे "कुल जिस्म तख्ता हो गया" का "कुल चरम पोख्ता हो गया" पढ़ा जाता है और नुकर्तोंके हेर-फेरसे 'सानी' और 'नानी' में कुछ भेद नहीं रहता।" \*

"गरारेदार पण्डत"—शीर्षक लेखमें गुप्तजी लिखते हैं—

"कायस्य साहबोसे दूसरा दर्जा हिन्दीके विरोधियोंने काञ्मीरी पण्डत साहबोंका है। यह भछे मानस भी नागरी अक्षरोको "भैंसाका सींग" ही समक्तते हैं। इनके

<sup>\*</sup> भारतमित्र १८-६-१९०० ई०।

## **ऋा**ठ वर्षकी साहित्य-साघना

बड़े पण्डित ये, परन्तु यह पण्डत हैं। शायद इन्हीं के मुबारक नामपर बादशाही में 'पण्डत खाने बने थे। इन्हींका काफिया उद्के किव जौकने अपनी किताबमे 'खण्डत' किया है। इन गरारेदार पण्डतोके नाम सुनिये-पण्डत इक्बाल नरायन, पण्डत परताप किशन, पण्डत महाराज किशन। माशाअल्लह क्या शुद्ध संस्कृत नाम हैं 2 पोशाक देखो तो नीचेसे ऊपर तक गरारेदार, मुँहपर लम्बी डाढी। जुबानपर हर भडी इन्साअल्लह और सुबहान अल्लह । मानो कभी यह काश्मीरसे आये ही न थे और न कभी इनके बडोने सस्कृत पढी थी। ऐसे पण्डतोंके कारण ही शायद प्रयाग इलाहाबाद बना है। "रफीके हिन्द" से विदित हुआ कि इलाहाबादमें मुसलमानीने नागरी-विरोधकी एक सभा की, उसमें खर्गवासी प॰ अयोध्यानाथ ( उर्दू में इनका नाम 'पण्डत अजुनिया नाथ' लिखा जाता था ) के घरके चिराग पण्डत अमरनाथजीने भी नागरी असरोका विरोध किया और कहा कि इन अक्षरोमे लिखनेसे उर्दू उलट-पलट हो जायगी, उसके पण्डत साहबने कई उदाहरण दिये। हमारे नये पण्डतजी-ने वह बात कही, जो किसी मुसलमानको भी कहनी न आई। सुना है, लखनऊकी नवाबीके समय ऐसे नवाबजादे थे, जिन्होंने कभी गेहूँका पेड नहीं देखा था। एक मुसाहिबने उनसे कहा कि हुजूर आज गुलाम गेहूका पेड देख आया। सत्तर दो बहत्तर हाथ ऊँचा था। एक फौज उसके नीचे आराम कर सकती है। उसी तरह क्या आश्चर्य, जो आनरेबल अयोध्यानाथजीके सुयोग्य पुत्रने देवनागरीका पेड भी न देखा हो। नहीं तो इतनी घोर बुद्धिमानीका परिचय न देते। खेर, सब कस्मीरी भी हमारे इन पण्डत साहबकी भाँति 'मासूम सिफ्त' नहीं हैं। पण्डित रत्ननाथ सरशार ( उर्दू में पण्डत रतननाथ शरसार ) ने उर्दू -नागरी पर "अवध अखबार" मे एक अच्छा फैसला लिखा है। उर्दू लिखनेमे रत्ननाथजीकी सारे हिन्दुस्तानमे धूम है। उनका लिखा फिसान-ये-आजाद ( उर्दू मे 'फसाना आजाद' लिखा जाता है) मुसलमानोके घर-घर पढा जाता है। सब मुसलमान लोहा मान गये कि हिन्दू भी किस गजबकी उर्दू लिख सकते हैं। वहीं प॰ रलनाथ लिखते हैं ---

" इनसाफसे देखिये तो उर्दू जरूर गासिब ( परायामाल इजम करने-

बाली ) है। अच्छा क्रिर ऐसा तो हुआ ही करता है। लेकिन मुल्ककी असल जुबानको जब्से नेस्तोनाबृद कर देना इन्साफकी गर्दनको बेबिस्मिल्लह कहे हुए छुरीसे रेतना है। और छुरी भी कौन 2 कुन्द,—नकटेकी नाक भी मुहर्नोंमें कटे।

गवर्नमेंटने क्या खूब फैसला कर दिया कि उर्दू और हिन्दी—दोनो जुबानें अदा-लतकी कार्रवाईमे इस्तेमाल की जावें। यह बिला क्रिआयत फैसला बाज असहाबके नापसन्द है। मौहमिल ताबीलात है। ऐसे लोग हमारा मगज खाते हैं और अपना गला फाडते है।

खास उर्द्का इतलाक करना ऐसा ही है जैसा गवर्नमेट दक्खन हुक्म करे कि जो भीख मागे वह उर्द्में मागे। अरबी, फारसी, पक्तो, तिलगी, मरहटीमें भीख मागनेवालेको छ महीनेकी फाँसी। गवर्नमेट निजामने खूब किया कि फारसीकी कैदसे मुल्कको आजादी बखशी। फारसी तो ईरानकी जुबान है। हम गैर मुल्ककी जुबानको खामखाह अपने मुल्ककी अदालतोमें क्यों इस्तेमाल करें 2 यह तो कोई आपसे कहता नहीं कि हल्फकी तरह जुबान भी बदल दो, फिर शिकायत क्या 2

एक अमर और भी याद रखनेके काबिल है कि जो लोग फारसीखाँ हैं वह हिन्दी बहुत जल्द सीख सकते हैं। गबीसे गबीके लिये एक हफ्ता काफी है। अब यह बताइये कि हिन्दीदा बेचारा कितने बरस, कितने महीनोंमें उर्दू सीख सकता है? अगर एक हफ्तेकी जरा-सी मेहनतमें हिन्दी आ जाय तो शिकायत क्या रही ? कुछ भी नहीं। इसको न शोखीनी उर्दू बहुसे याराना है न टुकराइन हिन्दी कॅबरसे। अछह लगती कहेंगे। अगर यह कहा जाय कि हम हिन्दू हैं, इस सबबसे हिन्दीकी पछ करते हैं, तो इसका जवाब हमारे पास यह है कि हम पण्डत बराये नाम हैं। नागरी तो हम टोह-टोहके पढ़ते हैं। उर्दू हमारी जुबान है। हमारी कुल तसानीफ उर्दू है। उर्दू अखबारोंकी हमेशह एडीटरी और नामानिगरी की। रोटियाँ उर्दू और अगरेजीकी बदौलत पैदा करते हैं। फायदा तो उर्दू से है। पर तअस्पुबसे हमको चिढ़ है। अपने जाती फायदेको पब्लिक फायदे पर तस्जीह देना नाइन्साफी है।"

### श्राठ वर्षकी साहित्य-साघना

इस प्रकार प० रत्ननाथके लेखका अवतरण देकर गुप्तजीने अन्तमें लिखा है—"हम अपनी तरफसे क्या कहें, प० रत्ननाथ व्ह्र्के अवतार है। उनकी राय मुसलमान भाई तथा गरारेदार हिन्दुओं को ध्यानसे पढ़ना चाहिये।" \*

सन् १६०३ ई० में युक्तप्रान्तकी गवर्नमेंटके ज़ुडिशियल सेकेटरी एस० एच० बटछर साहबका एक पत्र युक्तप्रान्तके सरकारी गजटमें प्रकाशित हुआ था। उसमे कहा गया था कि पढे-लिखे मुसलमान और हिन्दू जो भाषा बोलते है वह सबके सममने लायक है, वही स्कूलोकी **शाइमरी शिक्षाके किये जारी होनी चाहिये। इसका उल्लेख करते** हुए गुप्तजीने अपने 'हिन्दी-उर्देका मेल'' शीषक हेखमे हिखा है :--"पढ़े-लिखे हिन्दू कचहरियोमे जो भाषा बोलते हैं और लिखते हैं, घरमें स्त्रियों और बचासे वैसे नहीं बोलते। कचहरियोमे वह फारसी अरबीके शब्दोसे भरी हुई उदू बोलते हैं और घरमें स्त्रियों और बालकोंसे ऐसी हिन्दी, जिसमें बहुतसे सस्कृतके असली या बिगडे शब्द होते हैं। पढ़े-लिखे लोगोंकी भाषा शहरमें जरूर सममी जाती है, पर देहातमें वह ठीक-ठीक नहीं सममी जाती। इससे युक्तप्रदेशकी सरकार क्या ऐसी भाषा छेगी जो सबके कामकी हो सके 2 कुछ समभ्रमे नहीं आता। उर्दू हिन्दी दो भाषा नहीं हैं, दो न होनेपर भी उनके दो होनेका एक बहुत बड़ा यदि मुसलमान लोग नागरी अक्षर सीखते और प्रानी हिन्दीका कारण है। पठन-पाठन करते तो इसके दो खड न होते । हिन्दू-मुसलमान सबकी एक भाषा होती । पर मुसलमान लोग हिन्दीको फारसी लिपिमे लिखने लगे, इसीसे फारसी शब्द और फारसी मुहावरे भी उसमें आपसे आप घुसने लगे और वह एक अलग भाषा बनने लगी। अब भी उस भाषाके लिये वही बीमारी मौजूद है। छोग जिस भाषाको हिन्दुस्थानी कहते हैं, इमारी समफर्मे युक्तप्रदेशकी गवर्नमेट वही साषा जारी करना चाहती है। वह न हिन्दी है, न उर्दू और हिन्दी है, उर्दू भी है।

<sup>\*</sup> सारतमित्र २-७-१९०० ई०।

पर यह मलीमाँति जान लेना चाहिये कि वह बेमुहावरा भाषा है। उसे हम साहिबाना या पादिरियाना हिन्दी कह सकते हैं। इस समय युक्तप्रदेशकी गवर्नमेट जो भाषा बनाना चाहती है, वह इस पादिरियाना भाषासे बेहतर नहीं बनेगी। दो (हिन्दी-उर्दू) भाषाओंका असली मेल जब ही हो सकता है कि अक्षर एक किये जाय और वह अक्षर देवनागरी हों। क्योंकि फारसी अक्षर इस भाषाको अरब और ईरानकी ओर घसीट ले गये। वह समय दूर है कि मुसलमान भी नागरीकी ख्बीको सममें।" \*

\* \* \* \*

गुप्तजी सिंद्धचारों एवं सद्भावनाओं के प्रसारमें ही देशवासियों का कल्याण सममते थे। स्वदेश-हित-विरोधी कार्यो और विचारों के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी। पश्चिमी सभ्यता-सजग प्रहरी विमुग्ध विदेशी भावनाओं के अन्ध समर्थक भारतीयों के वे बड़े कटु आछोचक थे। साहित्यकी मर्यादा, धर्मकी मर्यादा और समाजकी मर्यादाके विपरीत जब जिस किसी के द्वारा कोई अन्यथा विचार सामने आता, चाहे वह भाषणके रूपमे हो, चाहे छेख अथवा पुस्तकके रूपमें, उनकी छेखनी उसका उपयुक्त उत्तर देने के छिये सदा सन्नद्ध रहती थी। गुप्तजी अपने समयके हिन्दी साहित्य-संसारके एक सजग एवं कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी थे। इस सम्बन्धमे उदाहरणों-की कमी नहीं है।

सन् १८६६ ई० में पटना निवासी 'श्री सुसीछजी'ने अपनी बनाई "डजाड गांव", "साधु" तथा "यात्री"—नामकी तीन पुस्तकें "भारतिमत्र" को समाछोचनार्थ भेजीं। इस पर गुप्तजीने "कविता पर कविता" शीर्षक छेख छिखकर 'सुसीछ कविजी'को उनकी भूछ समकायी। हिन्दी

<sup>\*</sup> मारतमित्र सन् १९०३।

## **ज्रा**ठ वर्षकी साहित्य-सा**ध**ना

सीहित्य-क्षेत्रकी वे पूरी खोज-खबर रखते थे। प० श्रीधरजी पाठककी "एकान्तवासी योगी" और "ऊजड़-प्राम" नामकी पुस्तके बहुत पहले प्रकाशित हो चुकीं थीं। गुप्तजीने उक्त प्रसंगमें पाठकजी और उनकी प्रशंसित रचनाकी विशेषता दिखानेके छिये छिखा था:-"सन् १८८६ ई॰ मे पण्डित श्रीवरजी पाठकने प्रयागसे "एकान्तवासी योगी" नामकी एक पोथी छापकर प्रकाश की थी। यह पोथी विलायतके प्रसिद्ध किव गोल्ड-स्मिथकी "दी इरमिट" नामकी एक कविताका अनुवाद थी। इस अनुवादकी हिन्दी ब्रजभाषा नहीं है, खड़ी हिन्दी है। खड़ी हिन्दीका अर्थ यह है कि जिस भाषामें गद्य हिन्दी लिखी जाती है, उसीमें यह पुस्तक है। हिन्दी भाषाकी कविता प्राय त्रजभाषामें होती है। यह पुस्तक खडी हिन्दीमे लिखी जाने पर भी बहुत पसन्द की गई। दो बार छपकर बिकी। इसके पीछे उक्त पडितजीने सन् १८८९ ई० मे "ऊजडग्राम" नामकी दूसरी पोथी निकाली, जो उसी गोल्डस्मिथ कविके 'डिजर्टेंड विलेज' नामकी एक कविताका अनुवाद थी। यह ब्रजभाषामें लिखी है। विलायतके हिन्दी जाननेवाले प्रसिद्ध लेखकों और कवियोंने विलायती अखबारोंमे इस सुन्दर कविता-की जो कुछ भी प्रशसा की है, वह अलग रहे, हिन्दुस्तानमें भी इसका बडा आदर हुआ। हिन्दुस्थानके हिन्दी-उद्-अखबारोने भी इसको बहुत सराहा। स्वर्गवासी पण्डित प्रतापनारायण मिश्र हिन्दी भाषाके विचित्र शक्तिशाली कवि थे, वह भी इस पुस्तकको पढ़कर मुख्य हो गये। वास्तवमे हिन्दी भाषामें अगरेजीकी उत्तम कविताका ऐसा मुन्दर सरस अनुवाद इससे पहले और नहीं देखनेमे आया।

इस एक ही ५१४ पित्तयोंकी कविताने पण्डित श्रीधर पाठकजीकी कविता-शिक्तका डका हिन्दुस्तानसे विलायत तक बजा दिया। परन्तु दु खकी बात है कि उतनी ही प्रशसा पर सन्तोष करके हमारे ऐसे अच्छे कवि पण्डित श्रीधरजी महाराज जुपचाप बैठ गये। दस बरस हो गये, तबसे उनकी रसीली कविताकी एक पित्त भी फिर कहीं देखनेमें नहीं आई। जिनमे विधाताने ऐसी अच्छी कविता-शित्त दी है, वह यों जुप-चाप कोनेमें बैठे रहें, इसमें पण्डित श्रीधरजीका दोष नहीं, इस देशके जलवायुका दोष

है। श्रीधरजीको लोग भूले हुए थे और इस भी लोगोंकी तरह भूले हुए थे कि अचानक उनके स्मरण होनेका एक कारण हो गया। सुशील किन श्रीपत्तनलालजीको इस बन्यवाद देते हैं कि, उन्होंने खरचित दो तीन छोटी-छोटी किनताकी पुस्तकें भेजकर इसे भूले हुए पण्डित श्रीधरजीकी याद दिलाई। सुशीलजीने अपनी बनाई "उजाडगाव" "साधु" तथा "यात्री" नामकी तीन पुस्तकें समालोचनाके लिये इसारे पास भेजी है। इनमेसे पहली दो वही पुस्तकें है, जो पण्डित श्रीधरजी लिख चुके थे।

पाठकजीकी पुस्तकका नाम "एकान्तवासी योगी है" और सुशीलजीकी पोथीका नाम "साधु"। इसी प्रकार पाठकजीकी पुस्तकका नाम "ऊजडग्राम" है और सुशीलजीकी कविताका "उजाड गाव"। एक ही चीजके दो अनुवाद हो सकते हैं। लक्ष्मणिसहजीने मेघदूतको हिन्दी कवितामें लिखा था और फिर लाला सीनारामजीने भी लिखा, परन्तु दोनो दो चीज हैं, एकसे दूसरेका ढग निराला है। शकुन्तलाको राजा लक्ष्मण सिहजीने भी हिन्दीमें लिखा है और पण्डित प्रताप नारायणने भी। दोनोंका ढग अलग-अलग है, रग अलग-अलग है। दोनों दो पुस्तक हैं। सुशीलजी-की पुस्तकोंको देखकर भी हमारा ऐसा ही विचार हुआ था कि यह पाठकजीकी पुस्तकों-से कुछ भिन्न वस्तु होगी, परन्तु पुस्तक खोलकर देखनेसे वह सब विचार दर हो गया। इमने देखा कि सुशीलजीकी दोनों पुस्तकें पाठकजीकी पुस्तकोंकी भही नकल के सिवाय और कुछ नहीं है। सुशीलजी पाठकजीसे उमरमे बड़े है, परन्त नकल करके उन्होंने बचोंको भी मात किया है। नकल क्या एक बातकी की है १ रगमें, हरामें, छन्दमें सब प्रकार नकल ही नकल मौजूद है। जान पडता है, पाठकजीकी पुस्तकें सुशीलजीको बहुत पसून्द आई, इसीसे नकल करते समय पाठकजीकी कवितामें लय हो गये। 'एकान्तवासी योगी' मे पाठकजीने जो छन्द रखा है, वह उन्होंने ही अपने मनसे चलाया है, उनसे पहले किसी कविने वैसे छन्दमें कविता नहीं की। सुशीलजीने उस छन्दकी भी नकल की है।" इसके बाद गुप्तजीने पाठकजी और सुसीलजीकी कविताओं के उद्धरण देकर अन्तमें कहा-

## श्राठ वर्षकी साहित्य-साघना

"दु खकी बान है कि, नकल की, सो भी अच्छी नहीं बनी। इसके सिवाय सुशील किविने कोई कारण नहीं दिखाया कि श्रीधरजीकी पुस्तकों के होते उनको ऐसी नकल करने की क्या जरूरत पड़ी थी। यदि न्यायसे देखा जाय तो सुशीलजीने अच्छे किवियों के करने योग्य काम नहीं किया। यदि वह और किसी अगरेजी कविताका अनुवाद करते तो उनका नाम भी होता। हम और अधिक क्या कहे, सुशीलजी स्वय समम लें।" \*

गुप्तजीकी इस आलोचनासे सुशील किवजी इतने प्रभावित हुर कि उन्होंने अपनी ओरसे उत्तर लिख भेजा और गुप्तजीसे अनुरोध किया कि—"जिस भांति आपने आलोचना की है, मेरे पत्रको भी मुद्रित कर दीजिये।" अपने उत्तरमें सुशीलजीने गुप्तजीकी आलोचनाका औचिस स्वीकार करते हुए लिखा—

"किता पर किता नामक छेख जो मेरे अनुवादित साधु और उजाडगावकी आलोचनामे आपने लिखा है वह बहुत ठीक है, उसमें कोई बात भी ऐसी नहीं है, जिसके विषयमें कुछ कहनेकी आवश्यकता हो। कहनेकी आवश्यकता केवल एक बात पर है कि, आपने पूछा है क्यों सुसीलने ऐसा किया सो इसमें बात यह है कि मेरे एक मित्रने जो बी॰ ए॰ क्रासके छात्र हैं कई बार अनुरोध किया कि आप गोल्डिस्मिथके तीनो प्रन्थोंका किवतानुवाद कीजिये। मैंने उनकी बात शिरोधार्य कर मिश्रित छन्दोंमें अनुवादकर उनको अर्पण किया, किन्तु उनका पुन अनुरोध हुआ कि आप इसे उसी छन्दों कीजिये जिसमें प॰ श्रीवरजीका अनुवाद है। लाचार मैंने उन्हीं छन्दोंमें बना उनको दे दिया। अब यह बात आपहीके विचाराधीन है कि, एक ही प्रन्थ एक ही विषयका एक ही छन्दों दो मनुष्यों द्वारा बने ती उसमें कहाँ तक अन्तर रह सकता है थादि सत्यहीमें मुमस्ये अनुचित हो गया है तो अब तो वह उचित होगा ही नहीं, उस अनुचितके लिये सब विद्वानोसे मेरी प्रार्थना है कि, क्षमा करें और

<sup>\*</sup> भारतिमत्र २१ अगस्त सन् १८९९ ई०।

मली-भाँति प्रन्थोको देखकर अनुचित सममें, तो प्रशसाको तो भाडमे जाने दें, किन्तु बदनाम करनेकी और ध्यान न दें। विशेष विनय।"

श्री पत्तनलालजी (सुसील किव ) के पत्रको ज्योंका त्यो प्रकाशित कर उस पर गुप्तजीने यह टिप्पणी की :—

हमारी विनय है कि, हरेक कामको सममकर करना चाहिये। यदि सुशीलजी भी अपने बी॰ ए॰ में पढनेवाले मित्रकी तरह बालक होते तो हम उनको कुछ न कहते। यह समम्तकर चुप हो रहते कि यह चपलता है। परन्त सुशीलजी प॰ श्रीधरजीसे अधिक अवस्थाके हैं, इससे उन्हें विचारना था कि उनके बालक मित्रका अनरोध ठीक है या नहीं। एक आदसी जिस विषय पर दस साल पहले परिश्रम कर चुका है, दूसरेका बिना कारण उसपर कुछ लिखना वैसा ही सुन्दर होगा जैसा बाबू इरिश्चन्द्रजीकी 'अन्वेर नगरी' पर काशीके बाब रामकृष्णजीका 'महा अन्वेर नगरी' छापना। फिर इम यह नहीं समझे कि सुशीलजीने श्रीयरजीकी कविताको उत्तम सममा या अनुत्तम । क्योंकि उनकी भूमिकामे पण्डित श्रीधरजीकी पोथियोका न कुछ हवाला है और न कुछ उनकी प्रशसा या निन्दा है। जब सुशीलजीके मित्रने उनसे कहा कि श्रीधरी छन्दमें लिखों, तो बड़े द खकी बात है कि, सुशीलजीने श्रीधर-जीका नाम तक न लिया। सुशीलजीके मित्र तथा स्वय सुशीलजी जानते थे कि प० श्रीघरजी इन पुस्तकोंको लिख चुके हैं। ऐसी दशामें उनका कर्तव्य था कि श्रीधरजी-की बनाई पुस्तकोंकी बात कहकर भद्रताका परिचय देते। यदि अब भी स्शीलजी अपने इस कामको अनुचित सममनेमें सन्देह करते हैं तो क्या करके यह बतावें कि उन्होंने श्रीधरजीका नाम क्यों न लिया १ स्पष्ट रीतिसे यह क्यों न लिखा कि पण्डित श्रीधरजी इसपर लिख चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देशके सुलेखक और कवि दूसरेके जूठे पर गिरनेकी आदर्त छोड़ें। इस सुशीलजीको अच्छा कवि सममते हैं। उनमें अच्छे प्रन्थ बनानेकी शक्ति है यह भी मानते हैं। इसीसे हमने उनको इतना किखा! यदि वह अपनी पुस्तकोंकी भूमिकामें श्रीधरजी पाठककी पुस्तकोंकी कुछ बात कह जाते तो भी उनपर इतना दोष न रहता।"

## श्राठ वर्षकी साहित्य-साघना

इस समाछोचनाके फलसे जिस प्रकार सुशील किन श्री पत्तनलाल लिजत हुए, उसी प्रकार किनवर प० श्रीधर पाठकजी उत्साहित हुए थे। उनका सुप्रग्राय किनता-रचनाका उत्साह पुनः जागरूक हो उठा, अत-एन भारतिमत्र द्वारा उनकी सरस किनता पढ़नेका फिर पाठकों को अवसर मिला। यहा पाठकजीके पत्रों के उत्तरमें भेजे हुए गुप्रजीके ३ पत्र दिये जाते है। इन पत्रों की नकल पाठकजीके निवासस्थान प्रयागसे बन्धुनर श्रीननारसीदास चतुर्वेदी स्वयं लाये थे। इन पत्रों से उस समयकी साहित्यक स्थित और गुप्तजीकी स्पष्टनादिताके सिनाय पाठकजीकी मनोवृत्तिका भी परिचय मिलता है:—

( 8 )

BHARATMITRA OFFICE

97, Muktaram Babu's Street
Calcutta 5 8 1900

#### पूज्यवर ।

प्रणाम। आपका दो अगस्तका कृपापत्र आया। बांचकर दुःख हुआ। ३० जुलाईका भारतिमत्र आपको बराबर भेजा गया है, क्यों कि नाम छपा हुआ है। परन्तु किसी कारणसे न पहुँचना भी असम्भव नहीं हैं। उसके लिये दालमें काला कहनेकी जरूरत नहीं, प्रबंधकी खराबी कह सकते हैं। कल आपको उक्त पत्र फिर भेज दिया गया है। रही तकाजेकी बात, उसका कारण सुनिये। उस कार्डमें जो यह छपा हुआ है कि "पत्र पाते ही मूल्य भेज दें" यह कुछ भूल है। असलमें यह जिनका मूल्य शेष हो जाता है, उनके लिये हैं। आपको तकाजा जो भेजा गया है वह भी बेजा नहीं था। कारण यह कि आपका नाम शाहक श्रेणीमें लिखा हुआ है। तकाजा करनेवाले क्रकने जैसा और प्राहकों को तकाजा लिखा, वैसे ही आपको भी लिख दिया। यदि प्राहक श्रेणीसे आपका नाम अलग होता तो आपको तकाजा न जाता। इसमें

जो कुछ भूल है सो मेरी हो है कि मैंने इर्कको कह न रखा था कि जब आपका नाम आवे तो तकाजा न किया जाय। परन्तु अब मैंने कह दिया है कि अब तकाजा न जायगा। पत्र भेजना बन्द नहीं किया गया। आप ही को पत्र बन्द किया जायगा तो भेजा किसके पास जायगा?

सावित्री-स्तम्भके बारेमे हमारे ऊपर बहुत छोगों ने एतराज किया है। विशेषकर सुदर्शनवाले पण्डित माधवप्रसादजीका बड़ा एतराज है। शायद उनके बहकानेसे ही दिल्लीके पण्डित विश्वम्भर द्यालुजीने लिखा था कि आप वेंकटेश्वरसे "संस्वार्थ"का अर्थ पूळ्कने चले है परन्तु अपने "सावित्री स्तम्भ" का अर्थ तो बताइये।"

में उसका ठीक-ठीक उत्तर न दे सका, इससे आप कृपा कर ठीक-ठीक उत्तर दें। इस समय आपने जो उत्तर दिया है, उससे वह छोग मानेंगे नहीं। एक बार ठीक उत्तर दे देने हीसे खटका मिट जायगा।

डंगलीसे सब तरह आराम हो जाने पर अभी दो महीना तक अच्छी तरह न लिखा जा सकेगा। क्यों कि अभी उंगली साफ नहीं हुई। कल सन्ध्याको महामण्डलके लिये दिली जाऊँगा। इस बार आपके दर्शन करनेकी पूरी आशा है। और बहुत-सी बातें तो जबानी होंगी। केवल इतनी विनय है कि जो भाव आपकी इस चिट्टीसे प्रगट हुआ है, वैसा फिर मनमें न लाइये।

भवदीय बालमुकुन्द् गुप्त

यह चिट्ठी भूलसे पड़ी रह गई थी सो आज भेजी जाती है। ——मेंनेजर १२-८-१९००

## **ऋा**ठ वर्षकी साहित्य-साधना

( ? )

#### पूज्यवर, प्रणाम ।

आपके चार पत्र मिले। इस कृपाका कहां तक धन्यवाद करूं। "एडविन अन्नलेना" की प्रस्तावना बहुत ही सुन्दर हुई है। पण्डित दुर्गा-प्रसाद मिश्रजीने बहुत ही पसन्द किया।

इस सप्ताह मैंने सब छाप दिया है। बहुत ही अल्प था, दो कालम-में बुरा लगता, इसीसे एक कालममें छापा। आगे अधिक आनेसे दो ही कालममें छपेगा। छपा करके इसे अवश्य शेष कर दें। चाहे देर हो चाहे सवेर। आशा है कि मेरी यह प्रार्थना खाली न जावेगी। Travellers आप लिखने लगे हैं, अच्छी बात है।

यदि आप उजड़गांवके विषयमें कुछ छिखेगे तो भारतिमत्र हाजिर है, Traveller जितना बन गया हो भारतिमत्रके छिये भेज दें।

पत्तनलाल पर अवके भी लिखा गया है सो आप देखेंहीगे। पत्तन-लाल खूब लिजात हुआ है और होगा।

अवश्य आप अध्रे प्रन्थों को पूरा करें। शरद पर आपने जो छिखा है, अति सुन्दर है। नवरात्रिमें जो भारतिमत्रका अंक निकलेगा वह कितामय होगा। उसीके लिये शरद ऋतुकी किता दरकार है। मैं आशा करता हूं कि आप शरद ऋतु पर कुछ और लिखेंगे।

क्रुपा करके एक कविता यदि बादलों को सम्बोधित करके वर्षाके लिये लिखी जावे तो उत्तम हो। अकाल पड़ गया है, मेघसे प्रार्थना की जावे कि तुम रक्षा करो।

पत्तनलालकी पुस्तक ईश्वरने चाहा तो फिर छुपेगी। आपके अनु-त्साहका कारण है कि आपकी कविताकी चोरी हुई। अनुत्साहने आपको गुमनाम कर दिया। गुमनामका माल हर कोई चुरा सकता है। जरा मैदानमें आइये, देखें फिर कोई कैसे आपका माल चुराता है। यदि पत्तनका मित्र या पुत्र वैसा करेंगे तो क्या आपके पुत्र मित्र न रहेंगे जो उनके दांत तोड द। वास्तवमें बडा ही गन्दा काम पत्तनने किया। परन्तु हमलोग पीछा थोडा ही छोडेगे। खैर, सब छुशल है। आपकी कृपा (के लिये ?) बहुत धन्यवाद है।

भारतमित्र प्रेस ७-६-१६ भवदीय दास बालमुकुन्द गुप्त कलकत्ता

( 3 )

#### पूज्यवर प्रणाम।

आपको अखबारों से प्रेम नहीं है सो ठीक है। भारतिमत्र खरीदनेका आपसे मैंने अनुरोध नहीं किया। क्यों कि आपकी सेवामें बेदाम जाना ही उसकी इज्जत थी, परन्तु आपने दाम भी भेज दिया था और मैनेजरने जमा भी कर लिया था इसीसे आपका नाम प्राहकों में था। तकाजा करनेवाला कुर्क औरों के साथ आप पर भी तकाजा कर गया। वह तो आपसे परिचित न था।

हाँ, लिखनेका अनुरोध मैंने किया था और आप द्या करके लिखने लगे इसका में हृद्यसे धन्यवाद करता हूं। आपका जी इतना कचा है कि उसमे हरदम सन्देह उठते है और आपको यही खयाल हो जाता है कि सब दोष बालमुकुन्द करता है और जान-बूसकर करता है।

रही दाम देकर छिखनेकी बात सो हिन्दीके भाग्यमें अभी यह बात नहीं है। अंगरेजी अखबारों के भाग्यमें और हिन्दी अखबारों के भाग्यमें सोने और मिट्टीका फर्क है।

## च्चाउ वर्षकी माहित्य**-माधना**

नये भारतिमत्रको भी खरीदार चावसे नहीं खरीद सकते हैं। आपकी कविता ही को सौमें दो भी समम्मनेवाले नहीं। ऐसी दीन दशावालो हिन्दी पर आपको दया ही चाहिये।

बालमुकुन्द् गुप्त #

96-3-9800

\* \* \* \*

'कामशास्त्र' नामकी पोथीके लिये मुरादाबाद निवासी लाला शालियाम वैश्यको गुप्तजीने बडी लथाड बताई थी। वैश्य महाशयने अहम्मन्यताके भावसे पत्र लिखकर उनसे अपनी पुस्तककी अच्छी समा-लोचना करानी चाही थो और भूमिकामे स्वप्नमें सिद्ध महात्मा गोरखनाथजी द्वारा पुस्तक प्राप्त होना और उसके प्रचारके लिये आज्ञा देना—आदि ढांग भरी बाते लिखी थीं। गुप्तजी मिथ्याडम्बरके विरोधी थे। गे

गुप्तजीको आलोचनाके प्रभावसे भारतजीवनके मालिक बाबू रामकृष्ण वर्माजीकी प्रकाशित और बंगभाषासे अनुवादित "चित्तीड़ चातकी" एवं 'अश्रमित' नामकी दो पुस्तकां के विरुद्ध हिन्दी जगत्में ऐसा आन्दोलन हुआ कि दोनों पुस्तके गंगाजीमे प्रवाहित करनी पड़ी थी। उनमे मिथ्या कल्पनाके आधार पर आर्य-गौरवके अभिमान-स्थल मेवाडके राज-वंशकी धवल-कीर्ति पर दोषारोपण किया गया था। गुप्तजीने इसकी तीत्र भर्सना की थी। 'अश्रमित' नाटकके लेखक बंगालके प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित ठाकुर घरानेके श्रीज्योतिरिन्द्रनाथ महाशय, कवीन्द्र श्रीरवोन्द्रनाथ ठाकुरके अग्रज थे। 'अश्रमित' नाटककी आलोचना

<sup>्</sup> इसी सिलसिलेमे २६-११-१९०० का लिखा हुआ पाठकजीके नाम गुप्तजीका एक महत्त्वरूण पत्र प० बनारसीदास चतुर्वेदीजीके लेखमें अन्यत्र पढिये।

<sup>ी</sup> भारतिमित्र ५ फरवरी सन् १९०० ई०।

ने, जिसका समावेश गुप्त निबन्धावलीमें किया गया है, पाठकों के हृद्यको हिला दिया था और स्वयं बाबू ज्योतिरिन्द्रनाथजीको भी अपनी भूल मान लेनी पड़ी थी। उनका पत्र है:—

19, Store Road, Ballygunge. 3, Oct 1901

Dear Sir,

I admit the justice of your criticism of my drama "Ashrumati" and fully appreciate the spirit in which it was concieved

The point of view you suggest did not strike me before, but now that you have drawn my attention to the undesirablity of bringing the names of some Rajput Heroes into a drama which was placed before the public mainly as a work of imagination, I shall most certainly take steps to adopt one or other of the courses you have proposed.

Your truly, Sd. Jyotirindra Nath Tagore

\* इसका हिन्दी भाषान्तर यह है —

१९ स्टोर रोड, बालीगज ३ अक्टबर, १९०१

प्रिय महाशय,

आपने मेरे नाटक 'अश्रुमित' की जो आलोचना की है, उसकी न्याययुक्तता मैं स्वीकार करता हूं और उसकी सद्भावनाका पूरी तरह अनुमोदन करता हूं। इस विषयमें आपने मुझे जो सम्मति दी है वह पहले मेरे ध्यानमें नहीं आई थी, पर अब आपके ध्यान दिलानेसे मेरी सममनों आ गया कि ऐसे नाटकमें जो एक कल्पित रचनाके रूपमें सर्वसाधारणके सम्मुख रखा गया है, इमारे उन कई प्रसिद्ध वीर राजपूर्तोंके नाम नहीं आने चाहियें थे। अतएव मैं निश्रय ही या तो इस पुस्तकका प्रचार बन्द कर दूँगा था उसको सुधार दूँगा।

आपका ज्योतिरिन्द्रनाथ टैगोर

## श्राउ वर्षेत्री साहित्य-माघना

#### उक्त पत्र प्रकाशित करते हुए गुप्रजीने लिखा था-

"हम हृदय ने श्रीमान् बाबू ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुरका धन्यवाद करते हैं। वह जैसे उदार पुरुष हैं, वैसी ही उदारता दिखाकर उन्होंने सब हिन्दुओं को प्रसन्न किया है। वह सचमुच महाराणा प्रतापपर भक्ति रखते हैं और उनकी 'सरोजनी' आदि पुस्तकें राजपूर्तोंकी कीर्तिको उज्ज्वल करने वाली है।" \*

'चित्तौड चातकी' और 'अश्रुमित' सम्बन्धी आन्दोलनमें उस समयके सभी हिन्दी पत्रोने भारतिमत्रका साथ दिया था।

तुरुसी-सुघाकर, तारा (उपन्यास) और अधिखला फूल नामक पुस्तकों की आलोचनाएँ संक्षिप्तहोंने पर भी—सारगिंगत है और गुप्तजीके लिये साहित्य क्षेत्रकी सभाल रखनेका प्रमाण देती हैं। ये तीनों ही पुस्तकें उस समयके साहित्य-महारथी महामहोपाध्याय पं० सुधाकरजी द्विवेदी, पण्डित किशोरीलालजी गोस्वामी और पं० अयोध्यासिंहजी—उपाध्याय द्वारा लिखी जाकर प्रकाशित हुईं थी।

गुप्तजी अपनी तीक्ष्ण-दृष्टि केवल पुरनको पर ही नहीं, सामयिक पत्नों की भाषापर भी पूरी तरह रखते थे। व्याकरण-विरुद्ध, अग्रुद्ध और बेमुहावरेकी भाषाका प्रयोग करनेवालों 'शेष' शब्द पर शासार्थ को—चाहे कोई हों, वे बेधडक टोक देते थे। श्रोवंश्टेश्वर समाचारमें एक बार नागरी प्रचा-रिणी सभाके सर्वस्व बाबू श्यामसुन्द्रदास एवं बाबू राधाकृष्णदासके चित्र प्रकाशित हुए थे और बाबू राधाकृष्णदासको "भारतेन्दुजीका निकटस्थ सम्बन्धी" लिख दिया गया था। इसको पढ़कर गुप्रजीने

<sup>\*</sup> भारतमित्र—५ अक्टूबर १९०१ ई०

<sup>&#</sup>x27;अश्रुमित' नाटकके विषयमें गुप्तजीकी आलोचनाके हवालेसे बड़ाबाजार लाइज़े रीके आनरेरी सेकेंटरी प० केशवप्रसाद मिश्रने नाटककार बाबू ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर महा-शयसे पत्र-व्यवहार करनेमें बड़ो तत्परता दिखाई थी।

लिखा — "फुफेरे भाईको सम्बन्धो बताना प्रशंसा नहीं, गाली हुई।" इस पर वारान्तरमे श्रीवेङ्कटेश्वर-समाचारने पूत्रा— "क्या फुफेरा भाई निकटस्थ सम्बन्धो नहीं होता ?" उत्तरमें गुपजीने फिर लिखा— "क्या आपके प्रान्तमे फुफेरे भाईको निकटस्थ सम्बन्धो कहते हैं ? यदि कहते हैं तो निकटस्थ सम्बन्धी क्या कहलाते हैं ? शायद आप इतने पर भी न समसे हों, इससे विनय है कि भाईको सम्बन्धी कहना गाली है । हमारा विश्वास न हो तो जी चाहे जिस हिन्दी जाननेवालेसे पूछ लें। चाहे, जिनको प्रशंसा की है, उन्हींसे पूछ देख।" यह चर्चा सन् १६०० ई० की है। इसी प्रश्नोत्तरके सिलसिलेमे श्रीवेंक टेश्वर-समाचारने "शेष" शब्द को लेकर भारतिमत्रसे शास्त्रार्थ छेड दिया था। भारतिमत्रमें गुप्रजीने "शेष" शब्दका प्रयोग अन्तके अर्थमे किया था। उन दिनों श्रीवेंक टेश्वर-समाचारके सम्पादक पण्डित लज्जारामजी मेहता (इंदी निवासी) थे। २० जुलाईके श्रीवेंक टेश्वर-समाचार द्वारा मेहताजीने कहा — "अब केवल इतना ही कहना है कि, हमारा मित्र 'समाप्ति' वा 'अन्त' शब्दकी जगह 'शेष' न मालूम किस आधार पर लिखता है ?"

गुप्तजीने मेहताजीके समाधानार्थ "शेषका अर्थ" शीर्षक सम्पादकीय छेख ३० जुलाई सन् १६०० ई० के भारतिमत्रमे प्रकाशित किया, उसमें लिखा — "इस प्रश्नसे स्पष्ट है कि श्रीवेंक्टेश्वर समाचार 'शेष का अर्थ 'समाप्ति' या 'अन्त' नहीं मानता। अभी तक हमे यह भी मालूम नहीं है कि वह शेषका अर्थ क्या मानता है। तिसपर भी वह जो कुछ पछता है, उसका उत्तर दिये देते हैं। हमारे सहयोगीको मालूम हो कि, हम जहाँ तक समव होता है, उन्हीं शब्दोंका प्रयोग करते हैं, जो सर्वत्र प्रचिलत हैं। मनसे गढ़कर या अटकलसे अगरेजी तरजुमा करके कभी नहीं लिखते। 'शेष' शब्द सारे उत्तर भारतमें 'अन्त' के अर्थमें बोला जाता है। काशीवाले बोलते हैं, कलकत्रेवाले बोलते हैं और हिन्दी जाननेवाले मात्र बोलते हैं। जब सब बोलते हैं तो भारतिमत्रके बोलनेमें क्या दोष है १ बयाली होष 'शेष' शब्द स्वस्त्र सबसे

## श्राठ वर्षकी साहित्य-साधना

विधिक प्रयोग अन्तके अर्थमें ही करते हैं। ब्रह्म-समाजके नेता कितनी ही भाषाओंके पण्डित राजा राममोहन राय गा गये हैं--- भने कर शेषेर से दिन भयद्वर।' यह गीत बगालभरमें गाया जाता है। इस अगवान् शेष और बलदेवजीके सिवाय शेषके तीन अर्थ समम रहे थे-अन्त, अनन्त और अवशेष। सहयोगीके प्रश्न करने पर हम प्रमाण ढढने पड़े।" इसके पश्चात् गुप्तजीने सन् १८६३ ई० की लखनऊकी छपी रायल डिक्शनरी, सन् १८६२ की गवर्नमेट आफ इंडियाकी छपाई हुई जे० सी० टामसनकी हिन्दी-इंगलिश डिक्शनरी और प्रसिद्ध बंगीय विद्वान् पं॰ रामकमल विद्यालङ्कारके सर्वमान्य "सचित्र प्रकृतिवाट अभिधान" से छाँटकर शेष शब्दका अर्थ अपने प्रयुक्त अर्थके समर्थनमे उपस्थित किया। इसी प्रसङ्गमे पीछे उन्होने कलकत्ता संस्कृत कालेजके श्रोफेसर महामहोपाध्याय पण्डित गोविन्द शास्त्रीजी, पंव श्रीघर पाठक-जी, पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीजी और पण्डित माधवप्रसाद मिश्रजीकी सम्मतियाँ प्राप्त कर प्रमाण रूपमे छापीं और अपने पक्षका प्रतिपादन किया। पण्डित गोविन्द शास्त्रीजीने "वेणीसंहार" "नैषघ चरित" के अतिरिक्त—"परिभाषेन्दु शेखर" की अपनी 'जटाजूट' नामको व्याख्यासे, पं० श्रोधर पाठकजीने प्रचलित प्रयोगोसे, पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदीजीने वामन शिवराम आपटेकी 'संस्कृत अंगरेजी डिक्सनरो"के अतिरिक्त पण्डितराज जगन्नाथकृत "रस गंगाधर"से और पण्डित माधवप्रसाद मिश्रजीने मीमासा दर्शन, नैषध चरितकी मिल्लनाथी टीका, नारायण काव्य और मेदनीकोषसे 'शेष' शब्दके जितने भी अर्थ थे, सब तलाश करके लिख भेजे थे। यह साहित्यिक वाग्विलास ख्ब चला था। श्रीवंकटेश्वर-समाचारके पक्षमे काव्य-व्याकरणतीय ( उस समय महामहोपाध्याय-उपाधि नहीं मिली थी) पं० सकलनारायण पाण्डेयजीने जिन पुस्तकोके अवतरण उपस्थित किये थे, उनका सम्यक् क्तर भारतमित्रमें पं० देवकीनन्दन तिवारी मिरजापुरीने दिया था और

गुप्तजीने अपना पक्ष प्रमाणित कर लिखाथा—"यदि यह प्रमाण यथेष्ट हों तो खैर, नहीं तो और भी प्रमाण दंगे। कृपाकर श्रीवेकटेश्वर-समाचारजी यह प्रमाण दें कि "शेष" शब्दका अर्थ 'अन्त" नहीं हो सकता है। और इमसे जब उनकी जो कुछ इच्छा हुआ करे, पूछा करें।"

इस विवाद के सम्बन्ध में पण्डित ल्रजाराम जी मेहताने अपनी "आप बीती" में लिखा है:— "श्रीवेक देश्वर समाचारका इतिहास लिखते समय काम में आने योग्य मेरी "आप बीतो" में और भी कितनी हो घटनाएँ हैं, जिन में प्रथम है 'शेप' शब्द पर वादानुवाद। बात यह हुई कि जिन दिनों में इस पत्र (श्रीवेक देश्वर समाचार) का सम्पादक था, बाबू बाल मुकुन्द गुप्त भारतिमत्र के सिद्ध इस्त और प्रशंसित सम्पादक थे। इस शब्द पर मेरा उनका भगडा हुआ। जैसा यह कगडा था वैसा हिन्दी पत्रों में विभक्ति प्रत्यय के सिवाय कभी नहीं हुआ।" \*\*

श्रीवेकटेश्वर-समाचारके उठाये हुए विवादकी समाप्ति करते हुए गुप्तजी "शेषका शेष" शीर्षक अपने छेखमे छिखते हैं:—

"शेषका मगडा बहुत बढ़ा। आजकल हिन्दी भाषा जिस प्रकार पितृ-मातृहीन वनी हुई है उससे उसके विषयमे इस प्रकार भगडा उठना मङ्गलस्चक है। उससे अनेक सशयोकी मीमासा हो जाती है, किन्तु एक बातके अर्थपर और मगडा बढ़ाना अनुचिन जचता है। नवीन सहयोगी श्रीवेंकटेश्वर समाचारकी तर्कनाओंकी परिपाटीसे हम वास्तवहीमें प्रसन्न हुए हैं। अक्सर समाचार-पत्रवाले हाकिम न हे कर वकील होते हैं। वेंकटेश्वर समाचारने अपने चुने हुए आसामी "शेष" की वकालत अच्छी की। किन्तु सहयोगीको बडा ही कमजोर मुकदमा लेकर वकालत आरम्म करनी पड़ी थी। इससे परिणाम जो होना था सो होनेपर भी सब लोगोंको उस क्कालतकी प्रशसा करनी होगी।

<sup>\* &</sup>quot;आप बीती" ( प० लज्जाराम मेहता ) पृष्ठ ११२

#### **ऋा**ठ वर्षकी साहित्य-साधना

पहलेके अनेक प्रसिद्ध हिन्दी लेखक चाहे बर्गालियोकी नकल अथवा सस्कृत माषाके अवलम्बनसे 'शेष' शब्दको अवशिष्टके अतिरिक्त 'अन्न' तथा 'अन्तिम' अर्थमे मी प्रयोग कर गये हैं। ऐसा जानकर भी शायद भाषाके उपकारार्थ ही सहयोगीने 'अन्त' अर्थके विरुद्ध वकालत की। फल यही हुआ कि लोग मलीभाति 'शेष' शब्दके सब अर्थोकी मर्यादा जान गये। नेषय, रसगङ्गायर प्रमृतिके उठाये हुए श्लोकोका प्रसिद्ध अर्थ छोडकर कष्टकित्यत अर्थ सहयोगीने जिस बुद्धिमत्तासे समम्मानेकी चेष्टा की है, वह भी सर्वथा प्रशसनीय है।

सहयोगीकी प्रशसाकी और भी एक बात है कि उसने एक तरहसे 'शेष'का 'अन्त' अर्थ भी मान लिया है। पहले शेषका मगडा उठाते समय उसने पूछा था कि भारत-मित्र न जाने किस आवार पर शेषको अन्तक अर्थमे लिखता है। गत सप्ताह उसने स्पष्ट शब्दोंमें लिखा है कि शेषके अन्त अर्थको गौण समम्मनेमें उसको उज्ञ नहीं है। भारतिमत्र उसके मुंहसे इससे अधिक स्वीकार कराना नहीं चाहना था। सहयोगीने इतना स्वीकार कर केवल वकालनकी प्रशसा ही हासिल नहीं की, हाकिमका न्याय भी उसने प्रगट किया है। अपने उठाये हुए मगड़ेकी आप हीने मीमासा कर दी है। शेषका अन्त अर्थ नये लेखकोके लेखमे देखनेसे उसको सन्तोष नहीं होता। वह पुराने लेखकोंके लेखमे 'शेषकों' अन्त अर्थमें व्यवहत देखना चाहता है। केवल इसीलिये आज इमने एक पत्र-प्रेरकका पत्र अन्यत्र छापा है उसने दिखाया है कि भारतेन्दुजीने भी शेषको अन्त अर्थमें व्यवहार किया है सो अब मगडा तय हो गया।" \*

'सरखती" और "सुदर्शन" दोनो सन् १६०० ई० के आरम्भमें साथ-साथ ही प्रकाशित होने छगे थे। 'सुदर्शन" काशीके छहरी प्रेस द्वारा प्रकाशित हुआ था और "सरखती" काशी परखकी कर्नोटी नागरी प्रचारिणी सभाके अनुमोदनसे इंडियन प्रेस प्रयागसे निकछने छगी थी। 'सुदर्शन"-

<sup>\*</sup> भारतमित्र सन १९०० ई०।

के स्वामी और सम्पादक क्रमानुसार बाबू देवकीनन्दन खत्री एवं पं० माधवप्रसाद मिश्र थे और सरखतीके प्रकाशक बाबू चिन्तामणि घोष। सरस्ततीका सम्पादन एक सम्पादक-समिति द्वारा होता था, जिसके सदस्य थे बाबू कार्त्तिकप्रसाद खत्री, पण्डित किशोरीटाट गोस्तामी, बाबू जगन्नाथदास 'रत्नाकर', बाबू राधाकृष्णदास और बाबू श्यामसुन्दरदास बी० ए०। "सुरर्शन" दो वर्ष और कुछ महीने निकलकर ही बन्द हो गया, किन्तु सरस्वती अपने गौरवमय इतिहासके साथ हिन्दी साहित्यकी शोभा निरन्तर बहाती आरही है। गुप्तजी 'सरस्वती' को उन दिनों मजाकमें पांच भाइयोकी बहिन कहा करते थे। उक्त सम्पादक-समिति द्वारा सम्पादित होकर "सरस्वतो" एक वर्ष ही निकली। दूसरे और तीसरे वर्ष उसके सम्पादकपद पर केवल बाबू श्यामसुन्द्रदास रहे। सन् १६८३ ई० — से "सरस्वती" पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदीजी द्वारा सम्पादित होने लगी । रंग-ढंगमें गुप्तजी सरस्वतीको हिन्दीमे सुन्दर मासिक पत्रिकाओं का एक अच्छा नमूना मानते थे, किन्तु जब उसमे कोई भाषा या भावकी विपरीतता या त्रुटि दिखाई देतो थी, तत्र वे निना सङ्कोच अपनी राय प्रकट कर दिया करते थे। उनकी हेखनी परखकी कसौटी थी। उनका खयाल था कि बड़ों की भूछका 'यददाचरतिश्रेष्ठत्तत्तदेवेतरोजनः' के अनुसार बुरा प्रभाव पडता है। नये देखकों का उत्साह बढानेमें भी गुप्तजी अपने समयमें एक ही थे। किन्तु वे घमण्ड अथवा अभिमान-'राईभर बुद्धि रखनेवालेका सरसों भर' तकही सहन कर सकते थे, जहां सरसों भरसे बढ़कर माठ या चनेकी बराबरी करते किसीको देखते, उसको अपनी आछोचनाका निशाना बना छेते थे। उनकी आछोचनाका उद्देश्य किसीका गिराना या अपदस्थ करना नहीं, प्रत्युत उसकी उसकी गळतो बताकर सावधान करना होता था। समाछोचनाके

#### श्राठ वर्षकी साहित्य-साघना

सम्बन्धमें उन्हों ने अपना अभिमत एकबार इस प्रकार प्रकट किया था—
"अपने बहुतसे गुण-दोष मनुष्य बहुत सममदार होने पर भी स्वय नहीं सममता,
समालोचककी लेखनीसे जब गुण-दोष प्रगट होते हैं, तब ही वह उसकी समममें
आते हैं, आगे उसे अधिकार है कि चाहे वह उसकी सुनकर नाराज हो या समम
कर लाभ उठावे।" सन् १६०६ में काशीस्थ भारतजीवन-सम्पादक बाबू
रामकृष्ण वर्माजीको एक चिट्टीका—जो उनके नाम लिखी गई थी, उद्धरण
देकर गुपजीने भारतिमत्रमें अपना समालोचना-सम्बन्धी सिद्धान्त और
भी स्पष्टतासे सममाया है। उन्होंने लिखा है:—

"भारतिमित्र-सम्पादक आपहीका नहीं, सब हिन्दीवालोंका है। सदा वह सब हिन्दी प्रेमियोंका उत्पाह बढ़ानेकी चेष्टा किया करता है। हिन्दीवालोंका बराबर तरफदार रहता है। उनके छोटे-मोटे कोई दोष दिखावे तो उनपर कान भी नहीं घरता। केवल इतना अवस्य करता है कि जो पोथी उमे दुरी, नीति और सभ्यताके विरुद्ध जचनी है, या जिस पोथीसे वह हिन्दुओंकी हानि देखता है उसके बनानेवालेको टोक देता है, जिससे वह वैसा करनेसे बाज रहे। यह बनीव उसका सदा सबसे है। अपने मित्रों और तरफदारोंकी पोथियोंसे भी उसने कोई देष देखा तो और बता देनेकी चेष्टा की। उसने यदि किसीका मुकाबला किया है तो उसका जो अपनी बड़ाईके लिये दूसरे हिन्दीवालोकी बेइज्जती करने आया।"

पण्डित महावीरप्रसादजी द्विवेदी गुप्तजीके विर परिचित मित्र थे। श्री पं० श्रीधरजी पाठक और द्विवेदीजी दोनों के कीर्ति-विस्तार में गुप्तजीका पूरा हाथ था। पाठकजीसे तो गुप्तजी उद्गृपत्र कोहेनूरकी एडिटरी करते समय ही परिचय प्राप्त कर चुके थे, इसके थोडे दिनों बाद द्विवेदीजीसे उनकी जान-पहचान 'हिन्दोस्थान'के सम्पादन-कालमें द्विवेदीजीसे उनकी जान-पहचान 'हिन्दोस्थान'के सम्पादन-कालमें द्विवेदीजीसे पनकी जान-पहचान 'हिन्दोस्थान'के एपत्रजी लिखते हैं:— "सन् १८८९ ई॰ में जब हम कालाकाकरमें थे, तब हमने द्विवेदीजीकी पहले पहल जाना। अपने अपना गङ्गालहरीका हिन्दी अनुवाद "हिन्दोस्थान'में छपनेको भेजा था।

तब हमने अनुमान किया या कि आप एक सस्ट्रन जान ेवाले पिष्डतोमेंसे हैं। यह अनुवाद कुछ दिन छपा। इसे देखकर एक और सज्जनने गङ्गालहरीका अर्जुवाद मेजना आरम्भ किया। वह भी "हिन्दोस्थान" में छपने लगा। इससे द्विवेदीजी नाराज हुए। आपने लिखा कि जब तक मेरा अनुवाद छपना है, द्सरेका न छपे। हमने दूसरे एजनको रोंका तो वह बिगड गये। कहने लगे द्रिवेदीजीका अनुवाद बड़ा अनोखा है कि उसके सामने दमरेका न छपे। फल यह हुआ कि दोनों अनुवाद ही छपनेसे बन्द हो गये। जब द्विवेदीजीने अपना अनुवाद पुस्तकाकार छपवाया तब खरीदकर पढ़ा। उत्तम हुआ था। ज्ञजमाषामें गङ्गालहरी जैसी ट्रिवेदीजीकी और कविता देखनेमें नहीं आई,—फिर छपने योग्य चीज है।"

सन् १६०२ ई० से भारतिमत्रके "तेईसया वर्ष" शोर्षक अपने लेखमे गुप्तजीने गत वर्षकी हिन्दीपद्य चर्चाका उल्लेख करते हुए हिन्दी किवयों-को स्पष्टतया चेतावनी देनेके लिये प्रियतमाकी कोरी विरह-ज्यथा-वर्ण-नात्मक शृद्धार-रस-प्रधान किवता-रचनासे ध्यान हटाकर दूसरा मार्ग निकालनेको राय दी थी। उस प्रसङ्गमे भी वे अपने मित्र पाठकजी और द्विवेदीजीको टाद देना न भूले। गुप्तजीके शब्द ये हैं:— "हिन्दी पद्यको भी कुछ चर्चा, भारतिमत्रमें गत वर्ष (सन् १९०० ई०) हुई। उससे कमसे कम इतना हुआ कि हिन्दीके किव अपने लिये एक पथ निकाल सकते हैं। परन्तु अपने जीमें इतना समक्त रखें कि प्यारीकी विरह-ज्यथा-वर्णन और नायिका-भेद बतानेका समय अब नही है। पिछले किव उक्त विषयमें जो कुछ कर गये हैं, वह कम नहीं है। इस समयके किव उनकी नकल करके नाम नही पा सकते। अब दूसरा मार्ग तलाश करना चाहिये। हम प० श्रीधरजी पाठक तथा प० महावीरप्रसादजी द्विवेदीका हदयसे धन्यवाद करते हैं। हिन्दी पद्यको पथपर ले जाना आप जैसे लोगों हिका काम है।"\*

<sup>\*</sup> भारतिमत्र-- 'तेईसवा वर्ष' शीर्षक लेख सन् १९०१ ई० का आरम्म ।

## **ऋा**ठ वर्षे भी साहित्य-साघना

सन् १८६६-६० ई० मे "भारतिमत्र" मे पाठकजी और द्विवेदीजीकी रचनाएँ बराबर छपती थीं और गुमजी उनको प्रमुख स्थान देकर उत्माहित करते थे। द्विवेदीजीने छाछा सीतारामजीकी काव्य-पुस्तकोकी समाछोचना "भारतिमत्र" मे ही की थी। उन दिनोके चार पत्र द्विवेदी-जीके नाम उनके पत्रोके उत्तरमे गुमजीके छिखे हुए इस समय काशी नागरी प्रचारिणी सभामें द्विवेदीजीके संग्रहमे सुरक्षित हैं। उन पत्रोमेसे ता० ११-१२-सन् १६०० ई० के छिखे गुमजीके एक पत्रका उत्तर द्विवेदीजी द्वारा भेजा हुआ हमें अपने अन्वेषणमे मिछा है। ये अर्छ-शताब्दी पूर्वके पाँचो साहि सिक-पत्र वर्तमान हिन्दी पत्रकारिताके आदि समुम्रायक गुमतजी एवं द्विवेदीजीके व्यक्तित्व, स्वभाव और साहि सिक दृष्टिकोणोंपर अच्छा प्रकाश डाछते है। पत्रोंकी प्रतिछिप क्रमानुसार यहाँ दी जाती है.—

गुप्तजीका कार्ड द्विवेदीजीके नाम---

पूज्यवर प्रणाम ।

कार्ड सामने है उसी पर छिखे देता हूं। ऋपापत्र आया समाचार जाना। जरा सीतारामजी पर ऋपा ही रखना चाहिये। आपसे हमने रुचि-भङ्गकी विनय नहीं की, आप चाहे किटनसे किटन छिखें। "पसन्द अपनी अपनी"—दास चूंन करेगा। कई एक पिछ्रछे नम्बरोमें पं० श्रीधरजीके छेख है वह और भेजने हैं। आजकल मैं कफसे पीडित हूं। इसीसे भूल रहती हैं। प्रबन्ध हो रहा है। बहुत जल्द अशुद्धि आदिका बखेड़ा दूर होगा। आप जो जो ऋपा करंगे (छेख भेजने?) सब सादर स्वीकार होंगे।

दास—बाल्सुकुन्द् गु'त कलकत्ता ५-१२-<u>६</u>६

# गुप्तजीका पत्र द्विवेदीजीके नाम —

Bharatmitra Office.
Calcutta 1-12-99

पण्डितजी, प्रणाम।

आप जो "भारतिमत्र" पर क्रुपा करने छगे हैं उसके छिये हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते है आशा करते है कि आपकी सदा ऐसी ही क्रुपा बनी रहेगी।

"भारतिमत्र" आपकी सेवामे जाने छगा, बराबर पहुचेगा। "शरत्-सायङ्काल" वाला लेख बहुत कठिन था संस्कृत स्टाइलका होनेसे उसका समफना भी कठिन था में उस रात बीमार हो गया था इसीसे वह लेख अग्रुद्व छुपा।

आपका दूसरा लेख भी बहुत कठिन था सर्वसाधारणके सममते योग्य न था। ऐसे कठिन लेख लिखने हों तो कुछ सरल और रोचक हड्ग निकालना चाहिये। तीसरा लेख अबकी छपेगा यह कुछ सरल था। आशा है कि आप सरल पथपर चलना पसन्द करेगे क्योंकि कठिन पथपर जाना अधिक आदमी पसन्द नहीं करेगे।

दुर्गापूजाका "भारतिमत्र" आपके पास भेजा था। उसमें एक लेख पण्डित श्रीधरजीका है। एक बाबू राघाकृष्णका है तथा दो एक मेरे है। आपकी भाषाका ढङ्ग यदि उसी तरह सरल रहे तो अच्छा है। यह आपसे विनय की है उस तरह अपनी रायका आपको अधिकार है। बहुत बाते लिखनो है। कभी अवकाशमें लिख्गा। आपको कृपाका पुनः धन्यवाद करके चिट्ठी पूरी करता हूं।

> भवदीय बालमुकुन्द् गुप्त

### **ऋा**ठ वर्षकी साहित्य-साधना

# द्विवेदीजीके पत्रके उत्तरमें गुप्तजीका पत्र :--

#### पूज्यवर प्रणाम ।

७ दिसम्बरका पत्र आया। "किवकी दिन्य-दृष्टि" अबके छुपेगी। परन्तु पत्तनलाल पर और लिखना कुकिवको सुकिव बनाना है। मैंने जो लिख दिया था वही काफी था। सीतारामजी मेरे मित्र नहीं। मेरा उनका पत्र-न्यवहार या जान-पहचान कुछ नहीं, पर मैं उनको एक प्रकारका अच्छा लेखक समक्तता हूं। कालिदासके कान्यमे वह भूलते हों तो आश्चर्य नहीं। कालिदासके कान्यका ठीक अनुवाद उनसे न हो सकने पर भी एक प्रकारकी किवता-शक्ति उनमे है। मेरा रिमार्क "स्वम्न" पर भी था और जनरल भी था। मेरा मतल्य यह है कि यदि वह किसी संस्कृत कान्यको अनुवाद करनेमे जबरदस्ती विगाडते हों तो बेशा अन्याय है। यदि भूलसे हो तो वैसा दोष नहीं।

दुःख यही है कि मैं सीतारामजीसे कभी मिला नहीं। इसीसे उनकी प्रकृतिके विषयमें कुछ नहीं जानता। मेरा मतलब यह है कि किसी अच्छे लेखकसे कुछ भूल भी हो तो उसपर अधिक कटाक्ष न होने पावे।

में संस्कृत नहीं पढ़ा। मुक्ते कालिदासके कान्य समक्तेकी शक्ति नहीं, इससे विशेष कुछ कह नहीं सकता, परन्तु लाला सीतारामका उत्तर यही है कि कुछ अच्छे तरजुमा करनेवाले पैदा हो और अच्छा अनुवाद करें।

मैंनेरत्नावलीका अनुवाद किया है। पण्डित श्रोधरजी पाठकने तो उसकी बड़ी तारीफ की है, पर यदि उसमे भी सीतारामी दोष निकले और मन्थ-कारका स्वर्गमें मुंह काला हो और मुक्ते उसकी जीरूको फुसलानेका इलजाम लगे। जरा तबीयत अच्छी होनेसे अपनी पोथी आपके पास भेजूंगा।

बहुत बातें लिखनेको था, पर लिख न सका फिर सही।

कलकत्ता ११-१२-६६, दास वालमुकुन्द गुप्तजीके नाम द्विवेदीजीका पत्र उनके उक्त पत्रके उत्तरमें---

कांसी,

१३ दिसम्बर ६६

प्रिय महाशय,

आशीष

११ दिसम्बरका पत्र आया. कल हम आपको एक पत्र और भेज चुके हैं, आशा है यथा समय मिलें आपसे पत्र व्यवहार करनेमें हमको बड़ा आनन्द आता है, सत्य जानिए

रत्नावलीका अनुवाद जो आपने किया है वह हमने देखा है—देखा ही नहीं अच्छी तरह मनन किया है. "शीताशुर्मुखमुत्पले तव हशों पद्मानुकारों करों—" इसका जब जब हमको स्मरण आता है— तब तब साथही-साथ आपका अनुवाद भी स्मरण आता है. हमको आप चाटुकार न सममें, यदि हम यह कहैं कि जैसा श्रीधरजी अंगरेजीका अच्छा अनुवाद करके पढनेवालों के मनको मोहित कर लेते हैं देसा ही आप संस्कृतका अनुवाद करके मोहित कर लेते हैं। आप कहते हैं कि आप संस्कृत नहीं जानते। न जानते होंगे—जब आप नहीं जानते तब तो ऐसा उत्कृष्ट अनुवाद कर सके यदि जानते होते तो न जाने क्या दशा होती। निश्चय आपका रत्नावलीका अनुवाद बहुत ही सरस है

क्या ही अच्छा होता यदि आप लाला सीतारामजीके मित्र होते वैसा होनेसे आप उनसे यह कह सकते कि आप जरा संभालकर अनुवाद किया कीजिए जहा तक हम जानते हैं लाला साहब संस्कृत समभते हैं परन्तु हम यह नहीं कह सकते कि क्यों उनका अनुवाद बुरा होता है, अजो अनिगनत स्लोक छोड जाना, कितने ही स्लोकोंके आधे आधे भाग-को छोड़ जाना, कितनों ही की एक-एक टांग तोड देना—उपमाओंका सत्यानाश कर देना—शब्द ऐसे रखना कि उनसे कुछ अर्थ ही न निकरं—

#### **ऋा**उ वर्षकी साहित्य-साघना

यह कैया खेल हैं। यदि कोई छोटा-मोटा आदमी ऐसी-ऐमी भूल करें तो उसको क्षमा भी कर सकते हैं परन्तु आप क्या लाला साहबके समान विद्वानोको भी उसी कक्षामें रखना चाहते हैं? हम नहीं जानते वे जबरदाती अनुवादको बिगाडते हैं या वह आप ही आप बिगड जाता है.

अजी बाबूजी, वह आपने जोरूबोरूकी क्या बात छिखी, वह आपके छिए नहीं, रत्नावछोवाछे श्रोहर्षकी जोरू तो आपके ऊपर दिछोजानसे फिहा होगी।

यदि आप लाला सीतारामजीको सुरेखक सममते हैं तो हम समम चुके—उनके सुलेखक होनेके विषयमे हमारा कोई विवाद नहीं, हमारा विवाद है उनके हिन्दी कालीदासके विषयमे, हिन्दी कालीदासकी माई, उन्होंने बहुत ही बुरी दुर्गति की है, हमारी समालोचना—रघुवंश माषाकी दो ही चार दिनमे समाप्त होनेवाली है—उसे हम आपके पास भेजेंगे और आपको छापना भो पड़ेगा, क्योंकि हम अपना परिश्रम व्यर्थ न जाने दंगे—उसे आप देखिएगा और यदि कहीं भी हमने अनुचित भूल दिखाई हो तो उसे फौरन काट दीजिएगा और यहो नहीं किन्तु निर्धक आक्षेप करनेके लिए हमको सजा भी दीजिएगा, यदि ऐसा आप कहते हैं कि आप संस्कृत अच्छी तरह नहीं समभते तो कृपा करके किसी पंडितको दिखला लीजिएगा और हमारी दिखाई हुई भूलोंमे यदि वह गलती बतलावै तो हमें आप कायल कीजिएगा.

एक बात हम आपसे और कहना चाहते हैं वह यह कि क्या सुलेखकों और सुकवियोंकी कृतिकी आलोचना, यदि आलोच्य हो तो, न करना चाहिए ? कसूर माफ हो, विहारो विहारीकी बहार तो आप ही ने दिखाई थी, परन्तु आपने हमारी लिखी हुई थर्ड रीडरकी समालोचनाका नाम तक भारतिमत्रमे नहीं दिया, यह शिकायत न समिके हमने यो ही लिख दिया है आशा है आप न्यूनाधिक पत्रकी ओर ध्यान न देगे.

वशवद

महावीरप्रसाद द्विवेदी

#### पुनश्च.

स्वप्रके विषयमें क्या छाछा साहबने कुछ छिला है जो आपने कहा "कि छाछा सीतारामका उत्तर यही है कि कुछ अच्छे तरज्ञुमा करनेवाछे पैदा हो और अच्छा अनुवाद कर" शायद उनकी तरफसे आपने उत्तर दिया है

OR OH

#### गुप्तजीका पत्र द्विवेदीजीके नाम-

Bharatmıtra Office Established 1878

Telephone No 137.

97, Muktaram Babu's Street
Calcutt:
25-2-1900

पूज्यवर,

#### प्रणास ।

आज आपसे कई तरहकी बातें निवेदन करना हैं। आपका उत्तर इस बार छप ही गया है। २० के पत्रमे आपने मुक्ते क्षमा दी उसका घन्यवाद है।

जो चीज छापकर बेची जाती है उसपर कोई आलोचना करे तो अनुचित क्या है। खिल्छैना पर आपके लिखनेसे मुक्ते हर्ष है, दुःख नहीं। ऐसी बातों का खयाल मुक्ते नहीं होता। गद्य लेख आपका चैत्रमें अपेगा। मेरे लड़केका विवाह बैशाख बदी १ का है। चैत्र बदीमें सुक्ते घर जाना है। मेरे पीछेसे वैसे पांच-चार लेख रहेंगे तो असिस्टाट

#### **ज्रा**ठ वर्षकी साहित्य-मा**घना**

एडिटरको\मदद मिलेगी। आशा है कि तब आप उसकी और भी मदद करेंगे।

आपका दिल्लगीवाला काव्य अभी नहीं पहुंचा है। आशा है कि जल्दी पहुंचेगा।

२१ फरवरीकी चिट्ठीका उत्तर सुनिये।

कानपुरसे हमें कुछ ऐसे पत्र मिले हैं जिनसे विदित होता है कि छाला सीतारामजीसे आपकी किसी विशेष बात पर नोकचोक है। क्या यह सच है। कानपुरके एक पत्रका आगे जिकर भी करूंगा।

स्थावर, स्थान, स्नेह आदिको पद्यके आदिमें लाना हिन्दी भाषामें में तो गलतो ही सममता हूं और मेरी समम्ममें उनके आनेसे बजन खराब हो जाता है। पर जब आप कहते हैं कि वह ठीक है तो ठोक ही है क्यों कि भूल वह होती है, जो भूलसे लिखी जावे। जो बात मनुष्य जानकर लिखे वह तो भूल नहीं। वह राय है।

उस स्थानको मैं उसस्थान सममता हूं। मेरी रायमें उसका वजन ऐसे ही है। थान शब्द मैंने रूप बिगाड़नेके लिये नहीं कहा, वजन दिखानेको कहा। अर्थान् स्थानका आधा स् फालत् है। आपकी किवतामे दोष दिखानेकी चेष्टा नहीं की परन्तु आज्ञा हो तो करूं? पर शर्त्त यह है कि उसमें अन्य भाव न समम् जावे। वास्तवमे तो मैं इस बातका तरफदार हूं कि किसी पर बेजा हमला न हो। जबरदस्ती किसीका दोष दिखाना मेरी आदत नहीं। मेरे महाराजपर इतनी रोक-टोक और पंडित श्रीधरजीके महाराजको कुछ नहीं!

यदि छाछा शालिमाम वह भूमिका न लिखते तो उनकी जाली चिही पर मैं घोखा न खाता। चिहो निश्चय जाली थी। पर वह लिखी ऐसी थी कि मानो शालिमामजीके क्लेजेमें घुसकर किसीने वह वाक्य निकाल लिये। सचमुच उनके योग्य वह पोथी नहीं हुई। कल एक अंगरेजी चिट्टी कानपुरसे लाला सीतारामजीके किसी

मित्रकी हमारे पत्रके मालिक बाबू जगन्नाथदासजीके यहा आई है।

लिखा है कि आपके "भारतिमत्र"मे प० महावीरप्रसाद दूबे लाला
सीतारामजीको पुस्तकोंकी बड़ी निन्दा छपवा रहे हैं सो बन्द की जावे।

मैंने उत्तर लिखवाया है कि वह भी महावीरप्रसादजीका जवाब देकर

उनका मुंह बन्द क्यों नहीं कर देते। कमजोरी दिखाकर उनको शेर

होनेका अवसर क्यों देते हैं। सो माल्यम पड़ता है कि या तो वह लोग
बाबू साहबको दबाकर आपका आक्रमण बन्द करावेगे अथवा कुछ उत्तर
देंगे। मेरी समक्रमें उत्तर देना अच्छा है। दबकर भीगी दिखी बनना
ठीक नहीं, आगे जो होगा सो भी लिख्गा।

मनदीय दास बालमुन्द गुप्त \*

"अनिश्चरता" शब्दको छेकर द्विवेदीजीके साथ गुण्तजीका जो साहित्यक विवाद या सघर्ष चंछा था, वह हिन्दी साहित्य-संसारके इतिहासमें एक विशेष स्थान रखता है। द्विवेदीजीने 'अनिश्चरता' विषयक स्व-सम्पादित 'सरस्वती' (भाग ६ संख्या ११ आन्दे.छन नवम्बर सन् १६०६) मे "भाषा और व्याकरण" शीर्षक एक छम्बा छेख छिखा था, उसमे एक सर्वमान्य व्याकरण वननेकी आवश्यकता दिखाते हुए दूषित भाषाके उदाहरणों में उन्होंने बाबू हरिश्चन्द्र, राजा शिवप्रसाद, ठा० गदाधरसिंह, पं० राधाचरण गोस्कमी, बा० काशीनाथ खन्नी, पं० मञ्जसूदन गोस्वामी

<sup>\*</sup> नागरी प्रचारिणी सभाके द्विवेदी-सग्रहमें गुप्तजीके पत्र क्रमानुसार १९२२, १९२३, १९२४ और १०१३ सख्यक हैं। इनका उपयोग करनेकी अनुमृति देनेके लिये हम सभाके कृतज्ञ हैं। लेखक

# हिन्दी-संसारके दो महारथी





पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी सरस्रती-सम्पादक ( सन् १९०५ )

भारतिमित्र-सम्पादक ( सन् १९०५ )

बाबू बालमुकुन्द गुप्त

#### श्राठ वर्षकी साहित्य-साधना

और पं० बालकृष्ण भट्ट आदि हिन्दीके सम्मान्य प्रवर्तकों एवं जन्नायकों के वाक्य उद्घृत किये थे और कर्ता, कर्म, क्रिया, लिङ्ग और विभक्ति सम्बन्धी सब दोषोंसे रहित व्याकरण सम्मत अवतरण दिये थे अंगरेजी, संस्कृत, बॅगला और मराठीके। गुप्तजीको इस लेखमें अभिमानकी ध्वनिका आभास मिला और इसे उन्होंने हिन्दीके पूर्वी-वार्योको प्रतिष्ठा एवं स्वरूपके विपरीत माना। द्विवेदीजी अपने लेखमें "भाषाको अनस्थिरता प्राप्त हो गई ..उसकी अनस्थिरता उसे बरबाद कर रही है"—आदि वाक्य भी लिख गये थे। अतएव उनके प्रयुक्त अनस्थिरता' शब्दको पकड़कर हो 'भारतिमत्र' में 'भाषाकी अनस्थिरता' शब्दको पकड़कर हो 'भारतिमत्र' में 'भाषाकी अनस्थिरता' शिक्क एक लेखमाला आत्मारामके नामसे आरम्भ हुई। उस लेखमालामें हिवेदो जोके प्रयोगों को परिहासपूवक आलोचना की गई। वह लेखमाला अपनी शैलीके कारण हिन्दीमें विलकुल नयी चीज थी, इसलिये बडी दिलचस्पोके साथ पढ़ी गई। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट क्रपमें आत्मारामीय टिप्पण भी 'भारतिमत्र' में प्रकाशित हुए।

आत्मारामके 'भाषाकी अनिस्थरता' विषयक छेखों ने हिन्दी-क्षेत्रमें तुमुल संप्रामका-सा दृश्य उपस्थित कर दिया था। उस समय कोई विरला ही प्रमुख साहित्य-सेवो इस भगड़ेसे तटस्थ रह मका होगा। एतद्विषयक छेखोको पढ़कर द्विवेदीजीकी गम्भीरता जाती रही थी और उनके अनुगत पक्ष-समयेक पंठ देवीप्रसाद शुक्त एवं पण्डित गिरिजाप्रसाद वाजपेयी आदि मूँ मलाहटमे आ गये थे। द्विवेदीजीने स्वयं 'कल्ल्डू अल्डइत'के नामसे "सरगौ नरक ठेकाना नाहि" नामक आल्हा उसी स्थितिमे लिखा था, जो जनवरी सन् १६०६ की सरस्वतीमे प्रकाशित हुआ। ब्राह्मण द्विवेदीको एक वैश्य – गुप्तने दवा लिया है, — इस विचारने पण्डितवर गोविन्द-नारायणजी मिश्रको भी स्वयं अप्रकट रहकर पण्डित शिवद्त्त कविरत्नके नामकी ओटमें हिन्दी बद्धवासीमे "आत्मारामकी टे टं" शिष्क लेखावली

प्रकाशित करानेके लिये विवश किया। द्विवेदीजीके मतकी पुष्टिमें मिश्रजीने 'अनहोनी', 'अनरीति' आदिकी भांति 'अनस्थिरता' शब्दके प्रयोगको उचित ठहरानेका प्रयक्ष किया था।

"सरस्वती" के फरवरी (सन् १६०६) के अङ्क्रमें आत्मारामीय छेखोंके उत्तरमें द्विवेदोजीने दसरा सहीर्घ लेख लिखकर, जो प्रायः २० पृष्टोमें परा हुआ था, फिर उसी 'भाषा और व्याकरण' शोर्षकसे प्रकाशित किया। उसके आरम्भमे ही अपने पहले लेखके समर्थनमें उसे 'पसन्द' कर उत्साहबर्दक पत्र लिखनेवाले प्रतिष्ठित लेखकोमे पण्डित कमलाकिशोर त्रिपाठी एम० ए०, पण्डित गङ्गाप्रसाद अग्निहोत्री, बाबू काशीप्रसाद, पं० पद्मसिंह शर्मा और पण्डिन श्रीधर पाठकके पत्रोंसे प्रशंसामय अंश **डद्भृत करते हुए उन्होंने अपना मत विस्तार पूर्वक व्यक्त किया और** हममें 'भाषाकी अनुस्थिरता'—के लेखक अपने समालोचक आत्मारामको उसके 'प्रयुक्त उरमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकार और लच्छेदार खतीफों' के विचारसे भारतमित्र-सम्पादक करार दे दिया तथा भारतमित्र सम्पादक पर ईच्यो विद्वेषके वशवतीं होकर आलोचना करनेका खल्लम-खुङ्घा आरोप लगा दिया। इस समय उभय पक्षके लेखोंको निष्पक्ष होकर पढनेवाले साहियानुरागियोंने यह अनुभव किया कि इस प्रसङ्गमे हलकापन दिखाने और शिष्टता छोड़ देनेका जो दोषारोप गुप्तजी पर द्विवेदी पक्षकी ओरसे किया जा रहा है, उससे द्विवेदीजी और उनके दलके लोग भी बच नहीं सके है।

आत्मारामोय 'भाषाकी अनिस्थरता' छेख-माछाके १० छेख प्रकाशित करनेके बाद गुप्तजीने भारतिमत्रके सम्पादकीय स्तम्भमें "व्याकरण विचार" नामसे एक छेख छिखा, जिसमें हिन्दो-संसारके समक्ष उन्होंने अपनी कैफीयत पेश की। गुप्तजीका वह छेख आत्मारामीय छेखोंका भूमिका कहा जा सकता है। उसमे गुप्तजी छिखते हैं:--

#### **ज्या**ठ वर्षेकी साहित्य-साघना

"आलेचिनाकी रीति अभी हिन्दीमें भली भाँति जाारी नहीं हुई है और न लोग उसकी आवश्यकता ही को ठीक-ठीक समझे हैं। इससे बहुत लोग आलेचना देखकर घबरा जाते हैं और बहुतोंको वह बहुत ही अप्रिय लगती है। यहाँ तक कि जो लोग स्वय इस मैदानमे कदम बढ़ाते हैं, अपनी आलोचना होते देखकर वही तुर्शरू हो जाते हैं। इससे हिन्दीमें आलोचना करना भिड़के छत्ते के छेड लेना है।"

#### आत्मारामीय लेखके सम्बन्धमे गुप्तजीने कहा है:-

"पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी स्वय बडे भारी आलोचक होनेका दावा रखते है। आत्मारानने तो आलोचनाके केवल दस लेख ही लिखे हैं, द्विवेदीजीने बडी-बडी पोथियाँ बनाके डाल दी है। लाला सीनारामकी पोथियोंकी आप बहुत कुछ आलोचना कर चुके हैं और किये जाते है, यहा तक कि उन आलोचनाओंकी आप पोथियां तक छपवा चुके हैं। केवल इतना ही नहीं, संस्कृतके स्वर्गीय पण्डितोकी भी आलोचना आपने की है और पोथिया रच डाली हैं। आलोचनामे केवल उनकी तारीफोंडीके ढोल नहीं बजाये गये हैं, बरख उनकी भूलें दिखाई हैं, उनके साथ दिहनी की है, उनको टिउकारिया दी हैं। लाला सीतारामको सभ्यताका पाबन्द बताकर उनकी बहुत हॅसी उडाई है। द्विवेदीजीने कालीदास तककी खबर ली है। अब गत नवस्बर मासकी 'सरस्वती' में 'भाषा और व्याकरण' का लेख लिखकर उन्होंने हिन्दीके नये-पुराने लेखकोसे जो बर्नाव किया है वह किसीसे छिपा हुआ नहीं है। उस लेखस क्या स्पष्ट होता है 2 क्या यह कि हिन्दी भाषामें कोई व्याकरण नहीं है और उसमे एक व्याकरण बनना चाहिये? क्या हिन्दी या हिन्दीके किसी लेखकके साथ उसमें कुछ सहानुभृति या श्रद्धा प्रगट होती है १ इन बाते।मेंसे एक भी नहीं है। केवल यही रपष्ट होता है कि हिन्दीमे गदर मच रहा है। जितने पुराने लेखक थे, सब अञ्च लिखते थे। नये भी अशुद्ध और बेठिकाने लिखते हैं। जितने व्याकरण हिन्दीमें है वह किसी कामके नहीं, शुद्ध हिन्दी लिखना कोई जानता नहीं। जो कुछ जानते है सो केवल उस लेखके लेखक!

यदि हिन्दीमें अन्छे व्याकरण नहीं हैं और जो द्विवेदीजीको यह अभाव मेटनेकी भगवानने शक्ति दी है तो एक अच्छा व्याकरण लिखनेसे उनको किसने रोका १ और अब कौन रोकता है १ पर व्याकरण लिखना तो शायद चाहते नहीं । चाहते हैं अपनी सर्वज्ञताका डङ्का बजाना । आत्मारामको उनके लेखसे उनकी सर्वज्ञताका सबूत नहीं मिला, इसीसे उसने उनके लेखकी आलोचना कर डाली।"

लेखकी समाप्तिमें लिखा है:—"लिखने-पढनेवालोको अपना मन साफ रखना चाहिये। अपनेको एकदम ऊंचा और दूसरोको एकदम अनिम्न कभी न समम्मना चाहिये। साथ ही यह भी देखना चाहिये कि मैं क्या कहता हूँ और दूसरा क्या कहता है थ यदि कोई सल्य बात प्रगट हो जाय, तो उसे अन्यायसे दबाना नहीं चाहिये। खाली दूसरोपर दोष लगानेवाला ही पण्डित नहीं हो सकता और न अपनी भूल माननेवाला मूर्ख कहला सकता है। हमें इस विषयमे बोलनेकी चल्तत न थी, क्योंकि एक और दिवेदीजीका लेख है, दूसरी ओर आत्मारामके लेख,—लोग पढकर आप फैसला कर सकते है, पर कुछ लोगोने भारतिमत्र-सम्पादकको ही आत्माराम समम्म कर मनमे आया सो कह डाला हे, इसीसे यह लेख लिखना पड़ा है कि, आप सज्बनोंको आत्मारामसे क्या मतलब है, उसके लेख हाजिर हैं।"\*

यद्यपि गुप्रजीने अपनेको आत्मारामके आवरणमे गुप्त रखना चाहा था, तथापि उन्हें चौड़े आ जाना पड़ा। द्विवेदीजी और उनके दलके सज्जन ही नहीं दूसरे लोग भी ताड गये थे कि आत्मारामीय लेख 'अर्जुनस्य इमे वाणाः' की भांति गुप्तजीके ही तकससे निकले हुए सधे हाथके लक्ष्य-वेधक तीर हैं। अस्तु, अन्तमें भारतिमत्र सम्पादककी है सियतसे "हिन्दीमें आलोचना" शीर्षक धारीवाहिक ७ लेख लिखकर गुप्तजीने द्विवेदीजीके आक्षेगोंका विस्तारपूर्वक सोदाहरण उत्तर दिया। उन्होंने कहा— "द्विवेदीजीसे विनय है कि इस बहसमें वह अपने मुकाबिलको ईर्षा अक्षेके

भारतिमत्र सन् १९०६ और गुप्तिनवन्धावली पृष्ठ ४२७-३२ ।

### श्राठ वर्षकी साहित्य-साघना

इल्जामसे रहित करें, चाहें उसे अल्पज्ञ सममते रहें।" द्विवेदीजीके आवेशमें आ जानेको लक्ष्य करके गुप्तजीने यह भी लिखा था-

"आलोचकमें केवल दूसरोकी आलोचना करनेका साहस ही न होना चाहिये वरश्च अपनी आलोचना दसरोसे सुनने और उसकी नीव्रता सहनेकी हिम्मतभी होना चाहिये। जिस प्रकार वह समम्तना है कि मेरी बातोको दूसरे ध्यानसे सुने, उसी प्रकार उसे स्वय भी दसरोकी बातें बडी वीरता और स्थिरतासे सुनना चाहिये।"

गुप्त-द्विवेदी-सम्बन्धित इस साहित्यिक विवादके आधारभूत ''भाषा और ज्याकरण" शीर्षक प्रथम लेखके विषयमे जयपुरके 'समालोचक' ने जिसके सम्पादक उन दिनो पण्डित चन्द्रधर शर्मा गुलेरीजी थे, लिखा था:—

"जिस प्रचण्ड पाण्डित्यसे सम्पादक महाशयने नये-पुराने सभी लेखकोंको अपने व्याकरणके आगे अनगंल और अञ्जब सममा है, उसपर मारतिमत्र चाहे कुछ कहे, इस उस प्रौढ़ लेखकी स्तुति ही करेंगे। परन्तु क्या सम्पादक महाशय बतलावेंगे कि 'अथ शब्दानुशासनम्' यह पाणिनिका सूत्र है, यह उन्हें किसने बताया १ यह पातज्ञल महाभाष्यका प्रथम वाक्य है, पाणिनिका नहीं। इस अनुशासन शब्दके उपसर्गको प्रथक करके जो विलक्षण गमक निकाला गया है कि पाणिनीने अपने समय नकके शब्दोंका ही अनुशासन किया है, वह निरर्थक है। "यथोत्तर मुनीना प्रामाण्यम्" कौन नहीं जानता और इसी हिसाबसे द्विवेदीजीने भी अपने पहले हिन्दी आचार्योंको सम्हाल ही लिया है। परन्तु यदि 'अनु' होनेसे यह अर्थ निकाला गया तो अनुष्ठान= पीछे खड़े होना, अनुमान=पीछे नापना, अनुसार=पीछे रेंगना, अनुरोध=पीछे रोकना भी मानना चाहिये। एक बात हम और नहीं समझे। हिन्दीके पुराने लेखकोंपर तो कुपा इस वास्ते हुई कि उनने दुर्भाग्यसे भली, या बुरी वह हिन्दी लिखी थी, जिसे आज द्विवेदीजी रौनक बख्शते हैं, परन्तु अगरेजी, मरौठी, बगलाके, वे टुकडे वर्थों दिये गये हैं, जो निर्दोष कहे गये हैं। क्या उनके देनेमे अपनी बहुभाषाभिज्ञता दिखानेकी छाया नहीं है। 2" +

<sup>\*</sup> समालोचक भाग ४ कमागत सख्या ४०-४१

सुदर्शन-सम्पादक प० माधवप्रसादजी मिश्र, यद्यपि गुप्तजीसे उन दिनों रुष्ट हो चुके थे तथापि उन्होंने भी छिखा था—" सरस्वतीके सुयोग्य सम्पादक, श्रीवेकटेश्वर समाचारके अक्षेप पढ़कर विचार करें कि क्या उनका यही उत्तर है, जैसा कि उन्होंने दिया है। क्या "शब्दानु-शासनम्" और "हल्टन्त वर्ण" का यही न्याय सङ्गत उत्तर है १ सत्यके स्वीकार करनेमें जिन्हें इतना सङ्कोच हो, न्यायके लिये दुहाई देना उनका काम नहीं है।"

गुप्रजीके पक्ष-समर्थनमें जिन सज्जनोंके हेख समाचार पत्रोंमे प्रका-शित हुए थे उनमें श्री प० विष्णुदत्त शर्मा बी० ए० , प० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, प० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, प० अक्षयवट मिश्र, बा० गोकुला-नन्दप्रसाद वर्मा और बाबू गोपाछराम गहमरी आदिके नाम उल्लेखनीय है। प० श्रीधर पाठकजीकी स्थिति डाँवाडौल हो गई थी। द्विवेदोजी एवं गुप्तजी-दोनों उनके मित्र थे और दोनोंसे ही वे इस साहित्यिक मगडेको लेकर अपने व्यवहारमे भेद नही आने देना चाहते थे। द्विवेदीजीने, पाठकजीकी सम्मति, भी जो उनके पूर्व प्रकाशित लेखके अर्द्धानुमोदनमे थी, अपने दूसरे हेखमे छाप दी थी। इसपर पाठकजीने गुप्रजीको लिखा था — "द्विवेदीजीको आलोचना इतनी कठोर नहीं होनी चाहिये थी। द्विवेदीजीने आत्मारामको मेरा एक चेळा बखाना है-न मालूम उनका क्या प्रयोजन है। मैंने उनका इसपर ध्यान दिलाया है-मुक्ते शायद वह फगड़ेमे शामिल करना चाहते है।" गुप्तजीने पाठकजी का यह पत्राश भी 'भाषाहानीकी सनद् ि शीर्षक आत्मारामीय विनोद-पूर्ण अपने एक लेखमें प्रकाशित कर दिया था। वह लेख उनका उस वर्ष भारतिमत्रके होलीके अङ्कमे प्रकाशित हुआ था।

<sup>\*</sup> वैश्योपकारक भाग २ सख्या १२।

## श्राठ वर्षकी साहित्य-साधना

हिन्दी-संसारमें गुप्र-द्विवेदी-साहित्यिक विवादके परिणाममे पक्ष और विपक्षकी सङ्कोर्ण भावनाने अन्तमे रसमें विरसता छा दी और एक सर्वोपयोगी व्याकरण बननेकी महत्त्वपूर्ण बात वहीं दब गई। इस कछह्युक्त भगडेने "राडका घर हॅसी"—कहावतको चरितार्थ कर विया था। गुप्रजीके जीवनकी वह अन्तिम साहित्यिक गुटभेड थी।

इतने छड-मगड कर भी गातजीने अपनी ओरसे उस साहित्यिक शास्त्रार्थको व्यक्तिगत वैमनस्यका आधार नहीं बनाया। उसी सन् १६०६ के अक्टबरमें जब कि 'भाषा और व्याकरण' के नाम पर धधकती हई हुई विवादकी आग शान्त हो चुकी थी, गुरतजी ब्रज-यात्राके लिये कलकत्तेसे जाते हुए अपने स्नेहभाजन मित्र "जमाना"-सम्पादक मन्शी दयानारायण निगमजीके आग्रहवश कानपुर ठहरे। उनकी अगुआनीके लिये स्टेशन पर निगम साहव श्रीनवाबरायजी सहित पहुंचे थे। उस समय पण्डित महावीरप्रसादजीसे मिछनेके अवसरको उन्होंने हाथसे न जाने दिया। गुप्तजी अपनी आस्तिकताके कारण ब्राह्मण विद्वानोंके प्रति पूज्य-बुद्धि रखते थे। वे अपने निजी पत्रोमे भी उनके लिये "पूज्यवर प्रणाम" आदि लिखकर आदर प्रकट करते थे। उनके स्थान पर कोई विशिष्ट ब्राह्मण पण्डित आता या वे किसीके स्थान पर जाते ता चरण-स्पर्श पूर्वक प्रणाम करनेका उनका नियम था। द्विवेदीजीके स्थान पर पहॅचकर भी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तिके अनुसार उन्होने चरण-छक्तर प्रणाम किया। गुप्तजीके छिये इसमें कोई नवीनता न थी। द्विवेदोजी उनके मित्र थे. - कोई अज्ञात व्यक्ति न थे. किन्तु आश्चर्य है कि पं० केदारनाथ पाठकजीने 'ब्रिवेदी अभिनन्दन प्रन्थ" में प्रकाशित अपने लेखमे 'द्विवेदी-गुप्त-मिलन' की इस साधारण घटना को स्वकल्पित प्रश्नोत्तरात्मक एक विचित्र औपन्यासिक रूप दे दिया। यदि आदरणीय द्विवेदीजीका ध्यान इस छेलकी ओर आकर्षित होता तो

हमारा विश्वास है कि वे उक्त लेखको पढ़कर प्रसन्न नहीं होते। स्वर्गीय गुप्तजीके लिये अपने एक प्रशंसकके द्वारा प्रयुक्त अयुक्त कल्पनाप्रसूत शब्दोको वे कदापि पसन्द नहीं करते। जैसा कि श्री० राय कृष्णदासजीने अपनी 'श्रद्धाञ्चलि'मे लिखा है, गुप्तजीको द्विवेदीजी सबसे अच्छी हिन्दी लिखनेवाला लेखक मानते थे।

मारतिमत्र, राजनितक-पत्र था। गुप्तजीने उसमें नयी उमझ और नये उत्साहका सञ्चार किया। राष्ट्रिय महासभा—(कांग्रेस) की स्थापनाके समय उनका पत्रकार-जीवन आरम्म र्वा-मिलका निदर्शन हुआ था। छाई डफरिन, लैन्सडाउन, एलगिन, (द्वितीय), कर्जन और मिटो—तकके बड़े लाटोंका शासन-समय उन्होंने अपनी आंखों देखा था। देश-वासियोंकी अभाव-अभियोगमूलक कष्ट-कथाओं, मार्गों और आकांक्षाओंको निर्मीकताके साथ प्रकट करनेकी निपुणतामें वे अद्वितीय थे। देश-वासियोंके स्वाभिमान एवं स्वदेशानुरागको जगाकर उनमें देश मिककी भावना भरनेके महत्कार्यमें गुप्तजीकी लेखनीका चमत्कार अनुलनीय है। उस समयके लिखे उनके लेखों और किताओंमे भारतके स्वाधीनता-प्राप्ति-आन्दोलनके प्रारम्भिक कालका इतिहास सिम्निवष्ट है। यह कहा जा सकता है कि, वर्तमान युगमें भी गुप्तजीसे बढ़कर तीखी और मर्मभेदी राजनीतिक आलोचना विरले ही किसी पत्रकारने की होगी।

सन् १८६० ई० मे जिन दिनों गुप्तजी हिन्दीके प्रथम और एक मात्र दैनिक पत्र 'हिन्दोस्थान' के सम्पादकीय विभागमें थे उन्होने "सर सैयद का बुढ़ापा" शीर्षक एक लम्बी कविता लिखी थी। पश्चिमोत्तर प्रदेशके उस समयके छोटे लाट कालविन साहबने कांग्रेसके प्रति अपना विरोध-

#### श्राठ वर्षकी साहित्य-साधना

भाव प्रकट किया था। इसिंहिये सर सैयद अहमद खाँ भी समयके भनी-धोरी अंग्रेजोंको खुश करनेके छिये काग्रेसके विरोधी बनकर 'जी हुजूरी' दलमे शामिल हो गये थे। उसी भोंकमें सैयद साहब हिन्दुओंको गाली दे बैठते थे। उस समय सर सैयदके काम्रेस-विरोधी भाव और मन्तव्य पर देशभक्त गुप्तजीने उक्त कविता लिखी थी। वह कविता गुपजीके राष्ट्रिय विचारोंका दुर्पण कही जा सकती है। वह एक कविता ही देश और देशवासियोंके प्रति गुप्तजीके हृदयकी अनुभूतिकी साक्षीके छिये पर्याप्त है। उसमें चाटुकार देशद्रोहियोंको धिकार और हृदयहीन धनिकोंको अपने गरीब - देशभाइयोंके प्रति उपेक्षा-भावके छिये खुळी फटकार बतायी गयी है। इसके अतिरिक्त अन्नोत्पादक किसानोकी द्यनीय द्शाके साथ गोरोके अत्याचारका बड़ी मार्मिकताके साथ वर्णन किया गया है, जिसको पढकर आज भी सहृद्योकी आखोंसे बरबस सहानुभूतिके रूपमे दो बूंद आंसू टपक पड़ेंगे। विशेषता यह है कि गुपजीकी अबसे प्रायः ६० वर्ष पहलेकी वह रचना आज भी नयी माञ्चम देती है। गुप्रजी रचित देव-देवियों के स्तुति-स्तोत्रादिमें भी उनकी देश-भक्तिका सम्प्रट विद्यमान है।

लार्ड कर्जनकी करतूत दिखानेको गुप्तजीने शिवशंभूके चिट्ठों के सिवाय कितने ही लेख और कविताएँ लिखीं। 'कर्जन शाही' शीर्षक अपने लेखमें उन्हों ने लार्ड कर्जनके शासन-कालका सिहावलोकन करते हुए कहा है:—

"अहकार, आत्मश्राघा, जिंद और गाल बजाईमें लार्ड कर्जन अपने सानी आप निकले। जबसे अगरेजी राज्य आरम्भ हुआ है, तबसे इन गुणोंमे उनकी बराबरी करनेवाला एक भी बखा लाट इस देशमें नहीं आया। पिछले बढ़ लाटोंमे लार्ड लिटनके हाथसे इस देशके लोग बहुत तग हुए थे। लार्ड कर्जनने लिटनकी सब बदनामी धो दी! अपनेसे पहलेके सब लाटोंको उन्होंने मला कहला दिया

उनकी कार्रवाईका आरम्भ बद्ग-देशते हुआ और बद्ग-देश ही मे उसका अन्त हुआ। उनका पहला काम कलकते की प्युनिसिपिल्टीकी स्वाधीनता छीनना है और अन्तिम बद्ग देशके टुकड़े कर डालना। यह अन्तिम अनिष्ट श्रीमान्ने ऐसे समयम किया जब कि वह इस देशके निवासियों को खोगे श्रीहत हो चुके थे। अर्थात् अपनी नोकरी चली जानेकी खबर पा चुके थे। इसीसे लोग चिल्ला उठे कि ओह! इस देशसे आपको इतना द्वेष है कि चलते-चलते भी एक और चरका दे चले!" इसके बाद गुप्तजीने लार्ड कर्जनके भारतिहत विरोधी मुख्य-मुख्य कामोंको एक-एक करके गिनाया और देशवाशियों को उनके आत्म-गौरवका ध्यान दिलाया।

\* \* \*

बंगालके दुकडे हो जानेपर पूर्वी बंगालके छोटे लाट बनकर फुलर साहबने अपने हुकुत्यों को पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया था। इसके सम्बन्धमें गुप्तजी लिखते हैं:—

"बन्देमातरम्' कहनेके कारण फुलर साहबने प्रान्तके स्कूलोके बालको पर जो कुछ आयाचार कराये, अगरेजी राजके इतिहासमे उसकी के ई नजीर नहीं मिलती । छडकोपर जुर्माना हुआ, वह पिउवाये गये, जेल भिजवाये गये, वजीफे बन्द किये गये। यहाँ तक कि वह स्कूलोसे भी निकाले गये, जिन मास्टरोने उनका पक्ष लिया उनको भी निकलना पड़ा और किसी-किसीको जेल-जुरमानेका भी सामना करना पड़ा । कितने ही स्कूल सरकारी अनुप्रहसे बिंबत हुए।"

यह दशा थी उस समय बंगाल की। बंगभड़ के दुः खसे क्षुच्य बंगालियों को उनके लिये शाइस्ताखांका जमाना फिर ला देनेकी सर फुलरने धमकी दी थी। उसीके जवाबमें गुप्तजीने 'शाइस्ताखाका खत सर फुलरके नाम' लिखकर अपने ऐतिहासिक ज्ञान और राजनीतिज्ञताका परिचय दिए। था और परिचय दिया था अपनी निर्भीकताका।

#### श्राठ वर्षकी साहित्य-साघना

सन् १६०६ में जापानने रूसको पराजित कर संसारको चिकत कर दिया था। रूसकी वह पराजय पश्चिमी देशों के लिये जिस प्रकार एक महान् चुनौती थी, उसी प्रकार एशियाके देशों के लिये आशाका संदेशा। उस समय कितने ही भारतवासी जापानका सहारा लेकर राजनीतिक लाभ उठानेकी कराना करने लगे थे। किन्तु राजनीतिझ गुप्तजीने जापानसे भारतका कोई राजनीतिक उपकार होनेकी संभावना नहीं देखी और इसलिये उन्हों ने भारतवासियों को ऐसे किसी मोहमे न फँसकर अपने उद्घारका प्रयत्न अपने आप जारी रखनेके लिये सचेत किया था। गुप्तजीने इस प्रसङ्गमे लिखा था:—

'कोई पराधीन जाति अपनी चेष्टा विना, खाली दूसरेकी मददसे कभी स्वाधीन नहों हो सकती। जापान बृटिश गवर्नमेटका मित्र हैं। सो जो लोग भारतका जापानके हाथमें चले जानेका स्वप्न देख रहे हैं, उन्हें निश्चिन्त हो जाना चाहिये। हाँ, जापा-नियोसे भारतवासियोंको शिल्प आदिकी शिक्षा अपेक्षाकृत सहजमें मिल सकती हैं और शिल्प आदि सीखकर भारतवासी अपनी आर्थिक दशा सुधार सकते हैं, इतना ही कल्याण उनका जापानसे हो सकता है।''

सन् १६०६ में कांग्रेसका महाधिवेशन कलकत्ते मे भारतीय राज-नीतिके वृद्ध पितामह दादाभाई नौरोजीकी अध्यक्षतामें देशवासियों के पूर्ण सहयोग एवं अभूतपूर्व उत्साहसे सम्पन्न हुआ था। फल-स्वरूप सर्वत्र जागृतिकी लहर फैल गई। अध्यक्ष महोदयके प्रमाणपूरित और यु।क्तसम्मत भाषण पर भारत-विरोधी एंग्लो इंडियन समाचार पत्रो को भी विपरीत बोलनेका साहस नहीं हुआ। किन्तु विलायतका टाइम्स इस समय कांग्रेसकी सफलता और बढ़ते हुए उसके प्रभावसे बोखला उठा था। इसपर गुग्तजीने लिखा था—

इस बार विलायतके प्रधान पत्र 'टाइम्स' को बडी मिरचें लगी है। उसने वड़ी गीदडमबकी दिखाई है। उसकी समक्तमे इिन्दुस्थानियोको स्वाधीनता या

स्वराज्यका नाम ही मुँहसे न निकालना चाहिये। वह इस बातसे बहुत घबराया है कि भारतवासी भी वैसी ही स्वाधीनता चाहते हैं, जैसी अगरेजी कालोनियोंको प्राप्त है। वह डराता है कि भारतवासी ऐसी बात मुँहसे न निकालें, क्योंकि अगरेजोने भारतको तलवारसे लिया है और तलवार ही से उसको अपने शासनमें रखेंगे। पर हम कहते हैं कि यह सफेद झुठ है कि अगरेजोने भारतको तलवारसे जोता है--वस्ब मारतवासियोकी तलवारने स्वय यह देश फतह करके अगरेजोंके सुपुर्द कर दिया था। 'टाइम्स' क्लाइवके समयकी बात याद करे, उसीने भारतमे अगरेजी राज्यकी नीव डाली हैं। उसकी सेना चन्दा साहब और फरासीसियोसे घिर गई थी और रसद निबड गई थी तो मालूम है, उसके हिन्दुस्थानी सिपाहियोने क्या कहा था! यह कहा था सुनिये,---'साहब ! गोरोंको भात खानेको दी जिये, इमलोग माड पीकर गुजारा कर लेंगे।' टाइम्सको जानना चाहिये कि इस देशके वीरोने तुम्हारे गोरोंको चावल देकर और आप उसका माड पीकर तलवार बजाई है और यह देश तुम्हारे लिये जीन दिया है। इसी प्रकार हिन्दुस्थानियोकी मददसे ही अगरेजोंने इस देशमें अपना अधिकार फैलाया हैं। इस समय देखिये-हिन्दुस्थानी फौज तुम्हारे लिये माल्टा जाती है, मिश्र जाती है, सुमालीलैंग्ड जाती है, चीन जाती है और विलायत जाकर तुम्हारी शान-शौकत बढ़ाती है। तुम्हारे लिये अफरीदियोंसे लड़ती है, चित्राल जीत देती है। तुम्हारे लिये तिब्बतका रास्ता साफ कर देती है और इतने पर भी तुम कहते हो कि यह मुल्क तलवारसे लिया गया है। कितनी बडी लजाकी बात है १ जिन हिन्द्रस्थानियोंने अपना खून पानीकी तरह बहा दिया है, उनकी बात सुननेसे तुम्हें घृणा होती है ? कितनी बडी कृतझता है 2 \*

राजनीतिक क्षेत्रीमें गर्म दलका जन्म गुप्तजीके जीवन-कालमें ही हो चुका था। नर्म और गर्म दलों का पार्थक्य निरूपण करते हुए गुप्तजी भारतीय राजनीतिक आन्दोलनका इतिहास लिख गये है। वस्तुत: देशकी

<sup>\*</sup> मारतमित्र, सन् १९०६ ई०।

#### **त्र्या**ठ वर्षकी साहित्य-साघना

राजनीतिमें उसके जन्म-काल्से ही वे दिल्लचस्पी ले रहे थे। वह लेख इनका सुन्दर संस्मरण है। लेखका शीर्षक है "दो दल्ल" और वह यों है:—

"राजनीति सम्बन्धी आन्दोलन करनेवालोके इस समय भारतवर्षमें दो दल होगये हैं। इसमें जो नया और दूसरा दल है, यह कोई साल सवा सालहीसे उत्पन्न हुआ है, पुराना दल वही है, जो आरमसे इस काममे लगा हुआ है। पुराने दलका नाम अगरेजीमे "माडरेट" पड़ा है और नयेका एक्स्ट्रीमिस्ट 1" हिन्दीवालोंने इनका नाम नर्म और गर्म रखा है और उर्दू वालोने मोतदिल और इन्तिहाई। पर हम इनको पुराना दल और नया दलही कहना चाहते हैं।

पुराना दल चाहता है कि, अगरेजी सरकार भारतवासियों से साथ भी वैसा ही न्याय करे जैसा कनाडा, आस्ट्रे िल्या और दक्षिण अफरीकाकी कालोनियों से साथ करती है। भारतवर्षसे काले गोरेका भेद हटाया जाय, हिन्दुस्थानियों को उसी प्रकार सब पद दिये जायेँ जिस प्रकार ऑगरेजों को दिये जाते हैं। भारतीय प्रजाके शिक्षित लोगों की सलाह मानकर सब बातें की जाय और भारतकी प्रजाको भारतके शासनमें यथेष्ट अधिकार दिया जाय। इिडयन नेशनल काप्रेसमें जो बातें मागी जाती हैं, वही पुराना दल मागता है। नया दल चाहता है कि, भारतवर्षमें भारतवासियों ही का पूरा अधिकार हो, ऑगरेजों का इस देशसे कुछ सम्बन्ध न रहे। यदि अगरेज इस देशमें रहें तो यहाँ के निवासियों के बराबर—उनपर वह बडप्पन किसी प्रकार न जना मकें। दोनों दलों का दावा एकही-सा है और एक बात में दोनों खूब मिलते हैं अर्थात स्वराज्य पुराना दल भी चाहता है और नया दल भी। पर स्वराज्य प्राप्त करने के उपाय दोनों दलोंने अलग-अलग सोच रखे हैं। वह क्या उपाय बताते हैं, यह हम अगे बतानेंगे।

हमारी समम्में यह दोनो ही दल नये हैं। हम पहले यह दिखानां चाहते हैं कि, इनकी उत्पत्ति क्योकर हुई। गत दिसम्बर\* मासके अन्तमें कलकतेमें को कांग्रेसका उत्पत्त हुआ, वह बाईसवा था। वह कांग्रेस ही राजनीतिक आन्होलमकी

<sup>\*</sup> विसम्बर सन् १९०६ ६०।

जड है। इससे पहले भी इस देशमें राजनीतिक आन्दोलन होता था, पर वह अलग-अलग होता था, सब प्रान्तोंके लोग मिलकर नहीं करते थे। काग्रेसमें सब प्रान्तोंके लोग एकत्र होने लगे और यह समारोह भी देशके सब प्रधान-प्रधान नगरोंमें बारी-बारीसे होने लगा। आरभमे पांच छ साल तक यह बड़े उत्साहसे हुआ, पर पीछे कुछ ढीला पड गया। काग्रेसका उत्सव बराबर होता था, पर बहुत उत्साहसे नहीं, एक प्रकार पुरानी रीति पूरी करदी जाती थी।

सन् १९०४ ईस्बीमें काग्रेसका बीसवाँ उत्सव बम्बईमे हुआ और उसमें मि॰ काटन सभापित हुए। उनकी वक्तृताने द्वे हुए उत्साहको फिर चमकाया और भारतवासियोको बहुत हिम्मत दिलाई। उन्होंने यह बात बताई कि भारतवासी जो कुछ काग्रेस द्वारा माग रहे हैं वह बहुत उचित हैं और उसके पानेके योग्य वह इस समय हैं। अगरेज सरकारको उचित हैं कि, बहुत जल्द उनकी बातोंकी ओर ध्यान दे। काटन साहबके इन वाक्योसे बहुत कुछ उत्साह बढ़ा और भारतवासियोंकी रगोंमें फिरसे हिम्मतका खून दोड़ा। इसके साथ ही उत्साह चमकानेके लिये कई एक काररवाइया और भी हुई, जिनमेसे अधिक उस समयके बढ़े लाट लाई कर्जनकी उठाई हुई थी। उक्त बढ़े लाटने घोर अकालमे दिश्री दरबार किया और दूसरी कई एक ऐसी बातें कीं, जिनसे भारतवासियोंका बड़ा भारी अपमान और उनपर बड़ा मारी अन्याय हुआ। उनमेसे एक तो यह थी कि, अमुक विभागमे भारतवासियोंको इतने रुपयेसे अधिककी नौकरियाँ नहीं मिलेंगी। जब इन अविचारों पर आन्दोलन हुआ तो लाई कर्जनने सरकारी भेदोंको न खोलनेके लिये एक कानून बना डाला। क्योंकि, आपने यह सब काम चुपके-चुपके करने चाहे थे और उनका भड़ा फूट गया।

इसके सिवा एक और बहुत दुरा काम करनेकी लार्ड कर्जन चेष्टा कर रहे थे। वह चुपके-चुपके बगालके दो टुकड़े कर डालनेकी बात सोच रहे थे। इस बातको वह बड़े अन्यायसे छिपाते रहे, प्रजाके पूछनेपर कुछ उत्तर नहीं देते थे। काटन साहबने बम्बई-से कलकते आकर टौन हालमे लार्ड कर्जनके ऐसे खराब इरादेके विरुद्ध एक व्याख्यान

#### श्राठ वर्षकी साहित्य-साघना

दिया, जो बडी ध्रमका व्याख्यान था। पर फल कुछ न हुआ, अन्तमें स्पष्ट हो गया कि, लार्ड कर्जन बहालके दो टुकड़े करना चाहते हैं।

इतने अन्यायके काम करके भी लार्ड कर्जनका मन नहीं भरा था। उन्होंने इससे भी बढ़कर अन्याय करना चाहा। अपने हाथोंने वह भारनवासियोंकी बहुत छुछ हानि कर चुके थे। इस बार मुँहसे भी काम लिया। इस देशकी शिक्षा-पद्धतिको वह इससे पहुछे बिगाड़ चुके थे। अब उन्होंने यह और किया कि कलकता विश्व-विद्यालय- के सिनेट हालमें कानवोकेशनका उत्सव करते हुए भारतवासियोंको मुठा और बेईमान कहा और उनके पुराने साहित्य पर बड़ी चे टें कीं। उसका फल यह हुआ कि, उस सभय तक जो भारतवासी अगरेजी सरकार ओर अंगरेजी अफसरोंका बड़ा अदब करते चुछे आते थे, वह सब उठ गया। समाचार-प्रतोमें लार्ड कर्जनके इन अविचारोंकी बड़ी कड़ी आलोचना हुई और बङ्गालके शिक्षित लोगोंने कलकरोके टीन हालमें एकत्र होकर लार्ड कर्जनके कामोंकी खूब कड़ी आलोचना की। भारतवर्षमें वह पहला दिन था कि, इस देशके एक गवर्नर जनरलको प्रजाकी ओरसे माड सुननी पड़ी। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। कलकरोकी भाँनि बम्बई आदि दूसरे प्रान्तोंमें भी लार्ड कर्जनको भाड बताई गई थी।

इसके पीछे ७ अगस्त सन् १९०५ को बगालके शिक्षित लोगोंने कलकत्ते के टौन हालमें एक और सभा की। यह भी भारतके अँगरेजी राज्यके इतिहासमें नई घटना थी। लोगोंने जब देखा कि विलायतमें भी कुछ छुनाई नहीं होती, लाई कर्जन नहीं मानते तो उन्होंने मर्माहत होकर निश्चय किया कि यदि बहुभड़ होगा तो इस अगरेजी चीजें लेना बन्द कर देंगे। जल्द-जल्द इसके लिये और कई एक बड़े-बड़े जलसे हुए। पर फल कुछ न हुआ। बीचमें इतना भी हुआ कि कुाई कर्जन, लाई किचनरसे लड़कर पद त्याग बैठे और उनका पद त्यागना स्वीकार भी हो गया। इतनी बेइजाती पर भी उनका इतना अधिकार बाकी रह गया कि बहुलके दो टुकड़े करते जायेंगे। उन्होंने बगालके दो टुकड़े कर दिये। १६ अक्टूबर सन् १९०५ इस घोर अन्यायसे मरे हुए कार्यके होनेका दिन था, बहुलियोंकी दशा उस दिन पागलोंकी-सी थी, वह

निराहार शोकमें विह्वल हुए, दिनमर घूमते रहे और वह दिन उन्होंने एक महाशोकका दिन स्थिर किया।

अब इस बातकी चेष्टा होने लगी कि बगाली अगरेजी चीजोका लेना एकदम बन्द करें। बुरी हों या भली अपने देश ही की चीजें काममें लाई जाय और अगरेजी माल बिल्कुल न लिया जाय। बगाली लड़कोंके माड 'वन्टे मातरम' आदि जातीय गीत गाते हुए बगदेशके सब स्थानोंमें, गली-कृचे बाजारोमें घूमने छगे और लोगोंसे हाथ-पाव जोडके विलायनी माल खरीदनेकी आदत छडाने लगे। देशी करघे जारी हए। देशी चीजोंकी ओर लोगोंका व्यान हुआ। अखबारोंने यह समाचार हिन्दुस्थानके और और प्रान्तोंमें भी पहचा दिया और वहाँ भी इसकी नकल होने लगी। कलकत्ते मे विदेशी मालके रोकनेवाले लडकोके साथ पुलिसकी मार-पीट हुई। बगालमें अन्यत्र भी ऐसा बहुत जगह हुआ। मुकदमे होने लगे, लड़कोको जेल जुरमानेकी सजा होने लगी। इतनेमें लाई कर्जन यहांसे चल दिये और मिन्टो आ गये। प्रिंस आफ वेल्स भी उस समय भारतवर्षमें ही घूम रहे थे। पूर्व बगालमें फुलरशाही आरम हुई और पश्चिम बगालमें फ्रोजर साहबकी अमलदारीमें भी कुल-कुल उसकी नकल होने लगी। मैदानोंमें समाका होना बन्द किया गया, लडकोंका झण्ड निकलना और उनका 'वन्दे मातरम्' बहुना रोका गया । स्कूलोंके लड़कोंपर आयाचार होने लगा, वह स्कूलसे निकाले जाने लगे। यहाँ तक कि बरीसालकी कान्फरेंस, पुलिसने लाठीकी कोरसे बन्द की, लोगोंको मारा-पीटा और सुरेन्द्र बाबुको पकडकर उनपर जुरमाना ठीका। यहाँ तक सब एक थे-एक ही दल था, दो दल नहीं हुए थे, पर इसके बीच ही मे दो दल होनेकी नींव पड गई थी।

नये दलकी नींव डालनेवाले हम श्रीयुक्त स्थामजी कृष्ण वर्माको सममते हैं। जब सन् १९०४ की काग्रेस बम्बईमें हुई तो मि० काटनके साथ वेडरबर्न साहब भी विलायतसे बम्बई आये थे। विलायतमें वेडरबर्न साहब ही काग्रेस कमिटीके प्रधान हैं। इनके नाम एक छपी चिट्टी वर्मा महोदयने जारी की थी, जिसमें लिखा था कि हिन्दुस्थानी होमक्ल चाहते हैं। अर्थात् जो आयरलेंडवाले चाहते हैं, वही भारतवासी

#### **त्र्या**ठ वर्षकी साहित्य-साघना

भी चाहते हैं—यानी खराज्य चाहते हैं। उस समय इनका कहना एक बहुत ही लम्बी छलाग भरना समभा गया था। उनकी चिट्ठीपर कुछ यान नहीं दिया गया। बहुत लोगोने डरके मारे उस चिट्ठीकी निन्दा भी की। पर उन्होंने विलायतसे एक मासिक पत्र भी निकाला और अपनी बातको छोडा नहीं। यहाँ तक कि भारत-वासियों के कानों में उनकी आवाज कुछ-कुछ पहुची। लाला लाजपतरायने विलायत जाकर और उनके यहाँ उतरकर खराज्य-मन्त्र सीखा और बगालमे बाबू विपिनचन्द्र-पालने उसकी प्रतिच्विन गुँजाई और पीछे माल्लम हुआ कि तिलक महोदय भी खराज्यके पक्षपाती हैं। आरम्भमें नये दलकी आवाज बहुत ही धीमी थी पर अब उसमें बहुत बल आगया है।"

सन् १६०७ ई० में जान मार्लिक सुधारोको घोषणा होनेपर गुप्तजीने अपनी सम्मति इस प्रकार प्रकट की थी—"आज नहीं कोई एक वर्षसे मार्ली साहब मारतके शासन-सुवारका राग अलाप रहे थे, पर क्या किया १ पहाड खोदकर जरासी चुिह्या निकाली है। आपकी कुल पेचदार बातोका तत्त्व इतना ही है कि बड़े लाटकी तथा प्रान्तीय कौंसिलोंने जमीदार और मुसलमान कुछ और बढाये जाय।" जमीदार और मुसलमान तो अब भी कौसिलोंने बेठे है और पहले भी बैठ चुके हैं पर यह कभी न देखा कि एकने भी किसी उचित या अनुचित सरकारी काम पर चूं भी की हो, आलोचनाकी कौन कहे १ केवल काठके पुतलोकी माँति यह लोग बैठे रहते है और अफसरोंकी 'हाँ' में 'हाँ' मिलाते हैं। क्या सरकार ऐसा एक भी मेम्बर बता सकती है, जिसकी आकोचना या सलाइसे उसे कुछ लाभ पहुचा हो १ परामर्श सभाओंकी बात लीजिये। यह सब राजकुमारोकी सेनाकी भाँति सरकारी शोभा बढानेके लिये बनाई गई है। इनमे भी राजा-मुहाराजा, जमींदार आदि बैठेंगे। सरकार कटे-छटे प्रस्ताव उनको सुना देगी। सब गरदन झुकाके उसे सुन लेगे और 'हाँ' कर देंगे। यदि किसीने नहीं की तो उसकी बक-बकका कोई खवाल न

<sup>।</sup> भारतमित्र, सन् १९०७।

करेगा, क्योंकि सरकार उनकी बात मान छेनेको वाध्य नहीं है और न इन समाओको किसी प्रकारका अधिकार है।" -

मुसलमानोके सदस्य निर्वाचनकी जो एक खास व्यवस्था की गई थी, इसकी गुप्तजीने हिन्दुओ और अन्य जातियोके साथ अन्यायका बरताव बताया था।

अपने सुधारोंमें मार्ली साहबने भारतीय कौंसिलोके अतिरिक्त अपनी कौंसिलमें भी दो हिन्दुस्थानी मेम्बर बढानेका कौराल प्रकट किया था। इसपर पार्लियामेटमे सर हेनरी काटन और मि० ओप्राडी आदिने मार्ली साहबके विचारोकी कडी आलोचना की थी। ओप्राडी साहबने कहा था—''दो हिन्दुस्थानी मेम्बर बढाये जायंगे, पर वे पक्के मेम्बर नहीं होगे। स्टेट सेकेटरी जब चाहेंगे उन्हें निकाल देगे। भारतन्वासी भले ही इन सुधारोसे खुश हो लें, पर मेरी रायमे तो इनका कुछ प्रभाव नहीं पड सकता और न सुधारकी बहुत बडी आशा है। मान लीजिये कि कर्मचारी दलके विरुद्ध कोई बात हिन्दुस्थानी मेम्बरोंने पेश की। पेशन पाये हुए कर्मचारी उसी दम उसका विरोध करके प्रस्ताव खारिज करा देगे। तब हिन्दुस्थानी मेम्बर क्या करेगे? कुछ नहीं—काठके पुतलों की भाति बैठे-बैठे सबकी सुनेगे, पर अपनी कुछ न कह सकेंगे।"

ओग्राडी साहबकी उक्त रायका अवतरण देकर गुप्रजीने अन्तमे कहा था— "मि॰ औग्राडी इस बानकी अभी चिन्ना न करें कि हिन्दुस्थानी मेम्बरोंकी बात कोई न मानेगा। मार्ली साहबने ऐसे हिन्दुस्तानी मेम्बर ही नहीं लिये जो न मानने बाली बात कहे। ऐसे मेम्बर लिये हैं, जो सदा हाथ बाँधे 'हाँ हुजूर' कहते-कहते उनके कदमों जो जान तक देदेंगे। सिवीलियन मि॰

<sup>\*</sup> भारतिमत्र-- 'शासन-सुवार' शीर्षक छेख सन् १९०७।

### श्राठ वर्षकी साहित्य-साधना

के॰ जी॰ गुप्त और सैयद हुसेन बिलग्रामी यही दो सज्जन भारतके नेता मानकर कौसिलमें बिठाये गये हैं, पर एसे नेता हैं कि जिन्हें कोई भारतमें जानता भी नहीं। के॰ जी॰ गुप्तका नियोग तो खैर, समम्ममें आता है कि बङ्गालमें सीनियर सिवीलियन होनेके कारण छोटे लाट बननेका उनका हक है, सरकार लाटगिरी एक "काले" को देना नहीं चाहती, इससे उन्ह विलायत भेज दिया, पर यह बिलग्रामी साइब कहाँके नेता है और कौसिलमें यह किस मर्जकी द्वा होगे 2 शासन या राजनीतिम उनका क्या अनुभव है, यह आज तक किसीने न सुना। एसे ही नेता क्या भारतीय प्रजाकी वकालत करेंगे 2"

भारतवासियोंकी उत्कट देशभिक्तिकी बाढ़को रोकनेके लिये बुद्ध होकर अंगरेज सरकार, जिसको लोकमान्य तिलक्ते 'नौकरशाही' आख्या प्रदान की थी, दमनपर उतारू हो गई थी। उस समय उसकी कूर दृष्टि जन-जागृतिके आधार लोक-नायकोंके साथ ही साथ पत्रो और पत्रकारोंपर पड़ी थी। उसे सर्वत्र राजद्रोहका भूत दिखाई देने लगा था। अतएव अपने फैलाये हुए राजद्रोहके जालमे सबको फाँस लेनेके लिये वह पागलसी हो रही थी। दमनके पहले दौरकी उस विकट स्थितिमे गुफ्तजीने लिखा था ·—

"वर्तमान युगको सिटीशनका युग कहना चाहिये। अखबारों के सिरपर इन समय सिडीशनकी तलवार तनी हुई है। कब किस पर वार हो जाय सो भगवान ही जाने। मार्ली साहबसे पञ्जाबके एक सम्पादकको सिटीशनमे पक्डनेकी आज्ञा ली गई थी। पर एककी जगह दो की सफाई हुई। "इण्डिया" का एडिटर पिण्टीदास सिडीशनके लिये पाँच सालकी जेल भेजा गया। और कह्य गया कि तुमपर द्याकी जाती है। और "हिन्दुस्तान" का सम्पादक यह कह कर फॅसा दिया गया कि उसीके प्रेसमें "इण्डिया"का सिडीशन वाला नम्बर छपा था। जब इस तरहसे एक डेलेमे दो शिकार हों तो अखबार लिखनेवाले ईस्वरके सिवा और किसकी शरणमे जांग।

लाहौरमे जो दगेका मुकद्दमा हुआ उसमे भी दो एक आदमी ऐसे फॅसाये गये हैं, जो एकाघ टटे-फ्टे अखबारके सम्पादक है या सवाददाता। कितने ही आदमी उनकी निदींषता सिद्ध करने आये पर किसीकी बात पर कुछ ध्यान न दिया गया और वह नाहक जेलमे भेज दिये गये। "प्रजाबी" के मालिक और सम्पादकके हाथमें हथकिषयाँ ठोकनेसे एकवार भारतसचिवको लज्जा आई थी। पर इस बार लाहोरमे इथकिषयाँ मी ठोकी गई और वह सबको परसे पैदल निकाले गये और जो लोग दगेके बहानेसे जेल भेजे गये है, उनके साथ जेल तक वही गोरा पुलिस अफसर भेजा गया, जिसके लिये दङ्गा हुआ था।

इधर बगालमे देखिये तो यहाँ भी सिडीशन बेतरह चक्कर लगा रहा है, आगे कुछ न था। सिडीशनका नाम-निशान न था। पर अब वह कलकत्ते में घर-घर गली-गलीमे मौजूद है। "युगान्तर" सम्पादक भूपेन्द्रनाथ दत्त इस समय कडी जेल मोग रहे हैं। "साधना प्रेस" जिसमें वह छपता था, कुर्क कर लिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि सम्पादकका हो दोष न था, उसके प्रेसका भी था। और मजा यह कि प्रेस सम्पादकका नहीं, किसी दूसरेका। इससे समक्ष लेना चाहिये कि आगे सम्पादक ही जेल न जायंगे, उनके प्रेस भी एक-दो-तीन हो जायंगे।

पञ्जाबमे प्रेसका कस्र बेतरह अविक माना गया है। 'हिन्दुस्तान' सम्पादक लाला दीनानाथ पर जो अभियोग लगाया गया है, यदि वह सत्य हो और वह वास्तवमे हिन्दुस्तान प्रेसके मैनेजर हों तो कानूनन उनकी कितनी सजा होनी चाहिये थी १ केवल १०-२० या ५०-१०० रुपये जुर्माना। पर जुरमाना कैसा १ वह तो पाँच सालके लिये जेलमे ढंकले गये! वहांसे उनका जीते लौटना किन जान पड़ता है। और उनका १०-१२ हजारका प्रेस भी कुर्क हो गया। यह न्याय, यह बर्ताव इस समय अखबारवालोंके साथ किया जाने लगा है। युगान्तर-सम्पादकमें समक्त कुल अधिक थी, इसीसे वह अदालतसे न्यायका प्रार्थी नहीं हुआ और उसने सीधी बात कह दी कि मैं न्यायकी प्रार्थना नहीं करता, अपने देशकी मलाईके लिये जो मुक्ते उचित मालूम हुआ वह मैंने किया, अब आपको जो मला लगे वह आप कीजिये। पजाबमे

#### श्राठ वर्षकी साहित्य-साघना

जैसा न्याय हुआ है, उससे भूपेन्द्रका विचार विरुक्त ठीक निकला। पजाबवालोने इतने दिन मुकदमा चलाकर बहुतसा रुपया खर्च करके और बहुतसे भले आदिमियोंको सफाईकी गवाहीके लिये बुलाकर क्या लिया थ यदि वह भी विचारसे हाथ उठाते तो जो कुछ उनका अब हुआ है, उससे बढकर और क्या होता थ

इन मुकद्दमोकी पैरविके समय हाकियो और सरकारी वकीलोके मुँहसे जो बातें निकली हैं वह बड़ी लज्जाजनक हैं। युगान्तरके मुकद्दमेके समय मजिस्ट्रेट किग्सफोर्डने भूपेन्द्रनाथकी जमानत दस हजारसे तोडकर अधिक करना चाही और तानेकी हॅसीसे कहा—"इनके लिये तो चन्दा होता है न १ हाकिम जानते थे कि किस तरह अङ्गरेज जरा-सी बात पड़ने पर चन्दा करते हैं। अभी डेलीन्यूजके मामलेमे चन्देकी लिस्ट खुली है। नथापि हिन्दुस्थानी जब वैसा करते तो इन्हे बुरा लगना है।

इसी तरह लाहौरके मुकद्दमेसे सरकारी वकील पेटमैंन साहबने अभियुक्तोंकी ओरके हर प्रतिष्ठित आदमीकी बेइजाती करनेकी चेष्टा की है और सरकारी गवाहीमें ऐसे लोगोंकी भी तारीफ की गई है जिनके काम निन्दांके योग्य हैं। साहबने लजा छोंडकर अभियुक्तोंके आर्य्यसमाजी गवाहोंको नाहक "रिबेल" यानी बागी कहा है। और आश्चर्यकी बात है कि अदालतने अक्षर-अक्षर उसकी बातको पूरा किया है। जो कुछ उनके मुँहसे निकल गया वही हुआ। इसी कार्रवाईसे अन्दाजा कर लेना चाहिये कि आगे किस प्रकारका न्याय होगा।" 4

इसी 'सिडीशनी युग' के दौरानमें पंजाबमें लाला जसवंतराय जेलमें डाल दिये गये थे, लाला लाजपतरायको निर्वासित कर दिया गया था और सरदार अजीतसिंहके देश निकालेकी तैयारी हो रही थी। लाला लाजपतरायकी गिरफ्तारीपर लाहौरके मुसलमानों ने दिवाली मनाई थी। यह संवाद पाकर गुप्तजीका हृदय तिलमिला डठा था। उन्होंने भारत-मित्रमें इसपर एक लम्बा लेख लिखा था। इसी समय उनके स्नेहभाजन

<sup>ः</sup> भारतमित्र, सन् १९०७—'सिडीशनका युग' शीर्षक लेख ।

'जमाना'—सम्पादक मुन्शी द्यानारायण निगम साहबने 'मीर तकी' के मरनेकी सूचना देनेके साथ ही उनकी यादगारमें एक विशेषांक निकालनेकी अनुमित चाही थी। इसपर गुप्तजीने निगम साहबको जो उत्तर लिखा वह उनके ज्याकुल हृद्यकी वेदनाको प्रकट करनेवाला है। पत्रके एक-एक शब्दसे उनके अन्तस्तलकी ज्यथा प्रकट होती है। वे ११-५-१६००के अपने पत्रमें निगम साहबको लिखते है:—

"मुल्ककी हालत बहुत तारीक होती जाती है। हमारी कोमके लाला जसवन्तराय जेलमें है और लाला लाजपतराय जलावतन। बेचारे रावलपिडीके खतरी, वकील, बारिस्टर हवालातमे। जाट अजीतिसह पर जलावतनीका वारंट। ... इधर जमालपुरमे क्या हो रहा है ? सुना है, लाहोरके मुसलमानोंने लाजपतरायकी गिरफ्तारीपर ख़ुशी जाहिर की। जसवन्तराय मुसलमानोंके लिये जेल गया, मुसलमान ख़ुश है। होशमे आओ, जवादानी और शायरीपर लानत। कबाली और ढोलकका जमाना अब नहीं है। मई बनो, 'जमाना' से मुल्ककी खिदमत करो। मीरके लिये ढोल-मजीरा बजानेवाले मीर पेटू बहुत है।"

\* \* \*

उस बार होळीके अवसरपर लाहौरसे समाचार आया कि पंजाबीके खामी और सम्पादक श्री जसवंतराय एवं श्रीअथावलेको कठिन कारा-वास और जुर्मानेकी दण्डाज्ञा सुना दी गई और वे जमानतपर छूटे हैं। भारतिमत्रकी 'होली' की संख्या निकालनेकी तैयारी थी। उसी समय गुप्रजीने "फूलोंकी वर्षा" शीर्षक लेख लिखा। वह लेख उनकी देशभिक्त और सहद्यताका चित्र है। एक शुष्क घटनाको कितनी सरसताका रूप दे दिया था उन्होंने, देखिये—

"वसन्त ऋतु है, फूलोंका मौसिम है। होलीका अवसर है। हिन्दुओंके लिये यह बड़े ही आनन्द और हर्षका समय होता है। पर इस आनन्दको मिटानेके लिये प्रजाबके

### श्राठ वर्षकी साहित्य-साधना

छोटे लाट रिवाज साहब एक अच्छा शग्फा छोडे जाते हैं। पाठक अन्यत्र पढेंगे कि लाहौरके "पड़ाबी" नामक पत्रके मालिक और सम्पादकको कडी जेल और जुर्मानेकी मजा हुई है। इस देशके शिक्षित समाजके हृदयपर यह खबर पत्थरकी भाति गिरी है।

एक पुलिस कानिस्टबल वजीराबादमे मारा गया था, पञ्जाबीके मालिकको खबर लगी कि वह पुलिस सुपरिटेडेण्टकी गौलीसे मारा गया है, क्योंकि वह साइबके कहनेसे उनके मारे हुए सूअरको नहीं उठाता था। पञ्जाबीने यह खबर लिखकर सरकारसे चाहा था कि इसकी जुडीशल तहकीकात हो, पर सरकारने उसकी जलरत नहीं सममी। जरूरत सममी, इस बातकी कि पञ्जाबीको सजा दिलावे। उसने अपनी नग्फसे नालिश की और "पञ्जाबी" पर यह इलजाम लगाया कि यह अगरेज और हिन्दुम्थानियोंमे विरोध फैलानेके लेख लिखता है। कई महीनोसे यह मुकदमा लाहीरके जिला हुजूरकी अदालतमे चलता था। गत पूर्व गुक्रवारको उसका फैसला हो गया है। पत्रके मालिक लाला जशवन्तरायको मजिस्ट्रेटने दो सालकी कडी जेल और १०००) जुरमानेकी सजा दी है। इससे अधिक सजा देनेका उनको अधिकार ही न या क्योंकि जिस बारासे यह मुकद्दमा चलाया गया था, उसमें इस अपरावके लिये अधिक-से-अधिक इतनी ही सजा लिखी है। सम्पादकको ६ महीने जेल और २०० जुरमानेकी सजा दी।

मजिस्टरको कुछ और भी अविकार या, वह भी आपने दिखाया। अयात् एक ही जजीरसे बॅथी हुई हथकडीका एक कडा मालिकके हाथमे था और दूसरा सम्पादकके हाथमे पहनाया गया। डाका डालनेवालोके लिये भी इस देशकी न्यायवान सरकारके पास इस हथकडीसे बढकर और कुछ नहीं है।

यह तो मिजस्ट्रेटके अधिकारकी बात हुई। अब आगे क्रोलकी केंफियत सुनिये। कोई तीन घण्टे ही उक्त दोनो सज्जन जेलमे रहने पाये, इसके बाद वह जमानत पर छुडवा लिये गये थे, पर इतनी ही देरमे उनपर जेलके बड़े-बड़े अधिकार भी परे कर दिखाये गये। पत्रके मालिक लाला जशक्ततरायकी आखे कमजोर हैं, चश्मेके बिना उनको दिखाई नहीं देता। जेलमे उनके कपडोके साथ उनका चल्मा भी उतारा जाने

लगा। उन्होंने जेलवालोसे प्रार्थनाकी कि चक्सा उतार लिया जायगा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसका उत्तर मिला कि 'चुप रहों' और चक्सा उतार लिया गया। पर यहीं तक अधिकार समाप्त नहीं हुआ। मालिक और सम्पादक दोनोंके कपडे उतरवा लिये गये और उनको जेलके निहायत सड़े और बदबूदार कपडे पहना दिये गये। फिर लाला जशवन्तराय जेलके एक पुराने कैदीके सुपुर्द किये गये। उसने उनको एक चक्की दिखाई और कई सेर मक्की लाकर उनके सामने रखी कि इसे खूब महीन पीसो। अच्छा न पीसोंगे तो सुपरिण्टेण्डेण्ट तुम्हे सजा देगा। ओह ! सम्यताका यह कितना ऊँचा नमूना है। लार्ड मिन्टो और मि० मार्ली देखें कि भारतवर्षकी जेलोंमे उनकी यूनिवर्सिटीकी डिगरी पाये हुए एम० ए० से चक्की पिसवाई जाती है। इस विद्वान पुरुषने किसीको मार नहीं लाला, किसी बादशाहपर बमका गोला नहीं फेंका, किसीका घर नहीं छटा, कहीं आग नहीं लगाई, वरश्व महाराज एडवर्डकी प्रजामेसे एक गरीब मुसलमानके मारे जानेकी खबर सरकार तक पहुचाई थी कि उसके मारनेका शक लोगोंको किसपर है। इसका उसे यह इनाम मिला!

इतने कहोंका सामना होनेपर भी अभियुक्त घवराये नहीं और न उन्होंने माफी माँगकर अपनी सचाईको धूलमें मिलाया। मिजस्ट्रेटकी दी हुई सजाको उन्होंने धन्यवादके साथ खीकार किया। इसीसे जो लोग वहाँ खडे थे उन्होंने अभियुक्तोंके हथकडीमें फॅसे हुए हाथोंसे हाथ मिलाकर उनके प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई और साबित किया कि अच्छे कामके लिये हथकडी हाथमें पड़े तो भी वह इज्जतकी चीज हैं और दूसरे भी उसकी पैरवी करनेको तय्यार हैं। जिस समय पुलिसवाले सवारोंके पहरेके साथ अभियुक्तोंको गाडीमें बिठाकर ले चले तो दूरतक उनकी गाडीपर लोग "वन्देमातरम्" की व्वनिके साथ फूलोंकी वर्षा करते चले गये। फिर जब वह जमानन पर जेलसे छुडाये गये तो लोग वहीं फूलोंकी मालाएँ और फूलोंके टोकरे लेकर पहुचे। उनके गलेमें फूलोंकी मालाएँ पहिनाई और दूरतक उनपर फूलोंकी वर्षा करते चले गये।

यह वर्षा यही तक समाप्त नहीं हुई। पञ्जाबियोंकी उनके साथ यहाँतक सहानुभूति है कि उसी दिन सन्ध्या समय जब मि॰ गौखलें रेलवे स्टेशनसे स्नागत करके लाये

# श्राठ वर्षकी साहित्य-साधना

गये तो उनको भी मि॰ गोखलेकी गाडीमे बिठाया। कई घण्टे तक यह जुल्स लाहोरके बाजारोमे घूमा था। इस बीचमे बराबर फूलोकी वर्षा होती रही। छतो और खिडिकियोसे खिया और लडिकियाँ उनपर फूल फेकती थाँ। इससे स्पष्ट हो गया कि जो उनके भारीसे भारी कष्टका दिन था, वही उनपर फूलोकी वर्षा होनेका था। जेल आदिका कष्ट उन्होंने कोई तीन घण्टे सहा और फूलोकी वर्षा उनपर कितने ही घटे हुई। सज्जनो पर विपद सदा पडतां आई है। घोर परीक्षामे पडकर जो प्रे उतरते थे उन्हीं वीरोपर देवगण आकाशसे फूल बरसाते थे। बीचमे कुछ दिन ऐसे बीते कि देवगणने अप्रसन्न होकर इस देशके लोगोंपर फूलोकी वर्षा करना छोड़ दी थी। पर देखते हैं कि अब फिर भारतका भाग्य सुप्रसन्न हुआ है। इस देशके लोगोंके हृदयमे देवभावका आविर्माव हुआ है। देवगण उनके द्वारा इस देशके लोगोंके हृदयमे देवभावका आविर्माव हुआ है। देवगण उनके द्वारा इस देशके लोगोंके हृदयमे देवभावका है। इससे पजाबीके मालिक लाला जशवन्तराय और सम्पादक श्रीमान अथावलेको हम वसन्तकी बयाई देते है। यह वसन्त मानो उन्होंके लिये हैं। वीर-समीर उन्हींके यशका सौरम चारों ओर फैला रहा है। कोकिल उन्हींकी कीर्तिके मीठे गीत गाती हैं।" म

सम्राट् एडवर्ड सप्तमके सहोद्र ड्यूक आफ कनाट जब भारतवर्षकी सेर करने आये, तब ग्वालियर भी गये थे। वहां उन्होंने एक शेरकी शिकार की थी। इसके लिये ग्वालियर नरेश महाराज सर माधवराव सिधियाने अपना और अपने शेरका अहोभाग्य माना। उन्होंने ड्यूक महोद्यको भोजन करने अपने राजप्रासादमें बुलाया और अपनी वक्तृतामें उन्हें रिफानेके लिये अत्युक्तिपूर्ण स्तोत्र-पाठ सुनाया। इसपर गुप्तजीने लिखा:—

"एशियाई शाइरीमे शिकारीकी बडी प्रशसा है। • शाइरको शिकारीकी नारीफ करनेके सिवा उपाय नहीं है। एशियाके कविका शिकारी जल्लाद भी होता है। कभी-कभी कविको वर्षों उसकी बाट देखनी पडती है। एक कवि कहता है —

<sup>-</sup> भारतमित्र, सन् १९०७।

ओ तुन्दख् ! आजा कही तेगा कमरसे बावकर, किन मुहनेंसे इम कफन फिरते है सिरसे बाधकर।

कभी-कभी कवि अपने शिकारीके तीरकी नोकका आनन्द छेता है। गालिब कहता है —

> कोई मेरे दिलसे पूछे तेरे नीरे नीमकुशको यह खलिश कहाँसे होनी जो जिगरके पार होना।

अर्थात् तेरे आधे रूगे तीरमे बडा आनन्द है। पार निकर जाता तो खटकनेका ऐसा आनन्द कहाँ मिरुता 2

एक फारिसका कवि कहता है --

हमा आहुआने सहरा सटे, खुद निहादह बर कफ। बउमीद आकि रोजे व शिकारखाही आमद।

अर्थात् जङ्गलके सब हरिन अपना सिर हथेली पर लिये फिरते है, इस आशा पर कि एक दिन तू शिकार करने आवेगा ।

इतने दिन फारिसके किवका यह शेर निकम्मा पड़ा था। अब ग्वालियरके महाराज मायवराव में धियाने इसे फिर जीवन दान दिया है। हैदराबादके निजाम उर्दू के बड़े किव हैं, उनके दीवान कृष्णप्रसाद "शाद" भी किव और उनके शागिर्द हैं। पर अभीतक हमे यह खबर न थी कि से विया महाराज किवतामे बहुत ऊँचे हो गये हैं। अपने महलमे राज सहोदर ड्यू क-आफ कनाटको भोजन करानेके अवसर पर सेंधियाने अपनी वक्तृतामे कहा—'श्रीमान्ने जो मेरा एक शेर मारा है, उससे मुझे जितना आनन्द हुआ है, निस्सन्देह उतना ही उस मरे हुए शेरको भी हुआ होगा। इस मौसिममे शेर प्राय एक जगह नहीं रहते और सहजमे उनका पता भी नहीं लगता। पर जो शेर ड्यू क महोदयके हाथसे मारा गया है वह निश्चय ही बड़ा भलामानस (जेटलमैन) था। कारण भाग्यके लिखे अनुसार उसका चमड़ा किसी महापुरुषके हाथमे पहुँचेगा—यह बात वह स्वभावसेही जानना था। इसीसे वह निज

#### श्राठ वर्षकी साहित्य-साघना

माग्यका फल भोगने श्रीमान् ड्यूकके सम्मुख आया था। उसने श्रीमान्के हाथसे प्राण देकर उत्तम गति लाम की। \*

अहाहा ! कितनी सुन्दर कविता है । ग्वालियरके जङ्गलके शेरोंको अपना चमडा अपनी पीठपर भारी है । इसीसे सेधियाका एक शेर भाग्यकी परीक्षा करने ड्यू क आफ कनाटके सामने आया और उनकी गोलीसे मरकर अपना चमडा उनकी भेट करके परम गतिको प्राप्त हुआ । उधर दो दिन पहले ३१ जनवरीको इन्दौर नरेशने अपने राज्यका बोम्ता कन्धेसे उतारकर बनका रास्ता लिया ! भारतवर्षमे अब राजाओको अपने कवोपर राज्य भारी है और शेरोंको अपनी पीठपर अपना चमडा भारी है । राजा राजाशनी छोडकर बनको जाते है और शेरों जङ्गल छोडकर परमवामको !" +

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि,गुप्तजीका हृद्य सभी देशभक्तिकी भावनासे ओत-प्रोत था। वे अपने देशकी स्वतन्त्रताके प्रवल आकाक्षी थे। उस समय राष्ट्रिय आन्दोलनसे घवराकर अंग्रेज शासकोंकी कृपालाभ करनेके लिये ही सामाजिक सुधारका स्वाग भरनेवाले शिक्षित देशवासियोंको लक्ष्य करके गुप्तजीने लिखा था —

हमारे कितनेही पढे-लिखे भाई, जिनकी पीठपर गोरे अखबारोने हाथ फेर दिया है, चिश्राते हैं कि हमे राजनीतिक आन्दोलन न करके समाज-सुवारका करना चाहिये। खूब! इनसे कोई प्रे, ससारमे कोई भी ऐसा देश है, जहाके निवासी बिना देशके अन्दर स्वतत्रता प्राप्त किये मर्दाने, श्रेष्ठ और उद्यमी हुए हों 2'

<sup>\*</sup> That His Royal Highness should have shot one of my tigers is as great a satisfaction to me as no doubt it is to the tiger. "Stripes" is a beast of uncertain habits at this season and is given to wandering and hard to locate but the victim of the Duke's unerring aim was evidently a gentleman. Instinct told him the august hand to whom fate had assigned his skin, and to fulfil his destiny he came forth and died.

<sup>+</sup> भारतमित्र सन् १९०३।

गुप्रजीने सन् १६०५ तकके अपने रचित पद्योका संग्रह 'स्फुट-कविता' के नामसे छपाकर भारतिमत्रके उपहारमें दिया था। उसकी समाछोचना करते हुए भाव एवं भाषाके धनी समालोचक-सम्पादक पण्डित चन्द्रधर शर्मा गुलेरीजीने लिखा समालोचककी हिष्टमे था-- "इसमें हिन्दीके नश्वर सामयिक पत्र साहित्य-के रसाशको अमर करनेका यत किया गया है, जो हम आशा करते है, सफल और अनुकरणीय होगा। प० प्रभुद्यालु पाडेकी ऐसी कविताओका संग्रह करना भी हम उनके प्राचीन-सखा भारतिमत्र-सम्पादकका ही कर्त्तव्य सममते है। जो कविताएँ पहले कभी राग-द्वेष या अखबारी लडाईके समय लिखी वा पढ़ी गई थीं, उन्हें अब भ,गडेकी आग बुक्त जानेपर यो पढ़नेमें एक अपूर्व भावका उदय होता है। भूमिकामें क्या चोटके वाक्य लिखे गये है : मारतमें अब कवि भी नहीं है, कविता भी नहीं है। कारण यह है कि कविता देश और जातिकी स्वाधीनतासे सम्बन्ध रखती है। जब यह देश देश था और यहाँके लोग स्वाधीन थे, तब यहाँ कविता भी होती थी। उस समयकी जो कुछ बची-खुची कविता अब तक मिलती है, वह आद्रकी वस्तु है और उसका आद्र 'होता है। कविताके छिये अपने देशकी बात, अपने देशके भाव और अपने मनकी मौज दरकार है। हम पराधीनोंमें यह सब बाते कहाँ ? फिर हमारी कविता क्या और उसका गुरुत्व क्या, इससे उसे तुकबन्दी ही कहना ठीक है। पराधीन लोगोंकी तुकबन्दीमें कुछ तो अपने दुःखका रोना होता है और कुछ अपनी गिरी दशापर पराई हॅसी होती है-वही दोनों बाते इस तुकबन्दीनें है। " चाहे गुप्तजी इसे तुकबन्दी कहें और हॅसी-दिल्लगीकी मात्रा अधिक होनेसे चाहे यह वैसी कहला भी सके, परन्तु "शोभा और श्रद्धा" में कहीं-कहीं कविको कविके स्वर्गीय मनो-राज्यकी छटाका दर्शन हो गया है। और क्यो न हो,-

# श्राठ वर्षकी साहित्य-साघना

न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुवन्धि प्रतिमानमदभुतम् श्रुतेन यत्नेन च वागुवासिता, सदा करोत्यव कमप्यनुप्रहम्।

विशेष बात यह है कि यह किन भारतवर्षका किन है, दुखी, भूखें भारतका तुकबन्द है। दिल्लगीके दालानमें, श्रद्धा शोभाके श्रङ्कारमें, वा स्तुतिके सुमनो राज्यमें, वह भारतवर्षसे भागकर आकाशमें नहीं टॅक जाता। यहाँ तक कि लक्ष्मी-स्तुतिमे भी वह कहता है—

जिज, रथ, तुरग विहीन भये ताको डर नाही
चंवर छत्रको चाव नाहि हमरे उर माही
सिहासन अरु राजपाटको नही उरहनो,
ना हम चाहत अस्त्र वस्त्र सुन्दर पट गहनो
पै हाथ जोरि हम आज यह रोय-रोय विनती करें
या भूखे पापी पेट कहं मात, कहो कैसे भरे 2

## यही रंग सर सैयद्के बुढापेके पंखेबालेमे है और यही मेघागमनमे—

'तेरे बल जो दाने निकसे परबत फार, बिन तो सो हो गये जरि बरिके छार।'' \*

पण्डित गुलेरजीकी यह टकसाली राय है। गुप्तजीका हृद्योच्छवास रामस्तोत्रमें यों प्रकट हुआ है:—

> जपबल तपबल बाहुबल, चौथोबल है दाम, हमरे बल एकौ नहीं, पाहि पाहि श्रीराम । अपने बल हम हाथकी, रोटी सकत न राख, नाथ बहुरि कैसे मरें, मिथ्या बल करि साख।

<sup>ः</sup> समालीचक ( जयपुर ) फरवरी-मार्च १९०६ पृष्ठ २५५-५६।

सेल गई बरछी गई, गये तीर तरवार, घडी छडी चसमा भये, छित्रनके हथियार। जो लिखते अरि-हीय पे, सदा सेलके अङ्क, भपत नैन तिन सुतनके, कटत कलमको डङ्क।

र्णसे ही तप बल गयो, भये हाय श्रीहीन,
निसि दिन चित-चिन्तित रहत, मन मलीन नन छीन,
जाति दई सद्गुण दये, खोये वरन विचार,
भयौ अयम हूते अयम, हमरो स्व व्यवहार ।
जहाँ लरे सुत बाप सग, और श्रातसो श्रात,
तिनके मस्तक सो हटे, कसे परकी लात ।
लरि-लरि अपनो बाहुबल, खोयो कृपानियान,
आप मिटे तौहू नही, मिटी लरनकी बान ।
अस जो प्ली दाम बल, पल्ले नाहि छदाम,
पे दामहुके फेर महं, भूले तुम्हरौ नाम ।

गुप्तजी उत्तम कविताके रसज्ञ संप्राहक थे। पुराने कवियोंके छिये उनके हृद्यमें बहुत ऊँचा स्थान था। साहित्याचार्य प० अम्बिकाद्त्त व्यासजीके 'बिहारी विहार' की आछोचना करते प्राचीन कवियोके हुए उनको भी उन्होने नहीं बख्शा था। व्यासजी-प्रति भक्ति ने अपनी पुस्तकमें छल्छूछाछजीकी 'छाछ चन्द्रिका'

पर अक्षेप किये थे। गुप्तजीने ब्रजमण्डलके

प्रख्यात अष्ट छापके कविवर नन्ददासजी-रचित रास पंचाध्यायी और भॅवर गीत नामक दो कविताएँ बड़े यह्नसे प्राप्त कर प्रकाशित कीं थीं। सन् १६०४ में भारतिमत्रके उपहारके साथ यह पुस्तिका दी गई थी।

### श्राठ वर्षकी साहित्य-साघना

यह प्रयास गुप्तजीने कविवर नन्ददासजीकी दो सुन्दर रचनाओंको रिक्षत कर देनेके महदुद्देश्यसे किया था। इस छोटी पुस्तिकाकी गवेषणायुक्त भूमिका इस प्रकार है:—

अबके भारतिमत्रके उपहारके साथ ब्रजभाषाकी दो अति सुन्दर किताएँ एक साथ छापकर दी जाती हैं। इनमेसे पहलीका नाम रासपश्चाध्यायी है और दूसरीका भॅबरगीत। यह दोनों किवताएँ किववर नन्ददासजीकी बनाई हुई हैं, जिनका समय शिवसिहसरोजमे सवत १५८५ विकमान्द लिखा है। इसमे कुछ अन्तर भी हो सकता है, पर विशेष नहीं। नन्ददासजीकी गणना अष्टछापमें की जाती है। अर्थात् ब्रजभूमिके आठ प्रयान किवरोंमेंसे एक नन्ददासजी भी थे। उन आठ किवरोंके नाम इस प्रकार हैं—स्रदास, कृष्णदास, परमानन्द, कुम्भनदास चतुर्भुज, छीतस्वामी, नन्ददास और गोविन्ददास।

नन्द्दासजीकी कविता इतनी सुन्दर और स्वच्छ है कि उनके लिये एक कहावत चली आती है—'सब गढिया नन्द्दास जिंडया'। अर्थात् और सब किव घडनेवाले और नन्द्दास जडनेवाले। सब जानते हैं कि घडनेवालोंसे जडनेवालोंका काम बहुत सफाईका और बारीक होता हैं। वह भक्त किव थे। कहा जाता है कि उन्होंने श्रीमद्भागवतको ब्रजभाषामे लिखा था। उसे जब अपने गुरुके पास ले गये तो उन्होंने देखकर आज्ञा की कि यदि तुम्हारी यह भागवत रहेगी तो फिर सस्कृतकी भागवतको कोई नहीं पड़ेगा। यह मुनकर नन्द्दासजीने अपनी भाषा-भागवत श्रीयमुनामे डबोदी। यह भी उनकी ऊँचे दरजेकी कविताके लिये प्रशसापत्र स्वरूप है।

नन्ददासजीकी बनाई हुई पोथियोंमेसे पञ्चान्यायी, भवरगीत, दानलीला, मानलीला आदि कई एक रिह्योंमें मिली फिरती हैं। कम पर्टे आदिमयोंके हाथमे पड़नेसे वह इतनी अग्रुद्ध हो गई हैं कि बहुत जगहसे मतलब कुछ समभमे नहीं आता! इनके बनाये बहुतसे हरिपद मुंशी नवलिकशोर प्रेसके छपे हुए स्रसागरमे मिलते हैं, उनकी भी उक्त पोथियोंकीसीही दशा है। उनका बनाया हुआ एक दशमस्कन्य

भी सुना जाता है, पर देखनेमे नहीं आया। उनकी पश्चाध्यायी मैंने पहले पहले "हरिश्चन्द्र चन्द्रिका" में देखी। पर आधी देखी, उसका पूर्वार्क्ष चन्द्रिकाके किसी और अक्कमें छपा होगा, वह देखनेमें नहीं आया। बहुत तलाशसे एक मथुराकी छपी हुई लीथोंकी कापी मैंने दिल्लीसे प्राप्त की। वह सवत् १९४५ की छपी हुई है। उसे पढ़ा तो बहुत अगुद्ध पाया। गुद्ध लिपिके लिये खोज आरम्भ की। बड़ी कठिनाईसे कलकत्ते में एक सज्जनके यहाँसे सवत् १८९४ की छपी हुई एक प्रति प्राप्त की। इससे उसको मिलाया तो बहुत अन्तर निकला। पर अगुद्ध वह दूसरी प्रति भी है। जैसे बना उसे गुद्ध किया गया पर दूसरेकी कविनामें अपनी ओरमें कुछ बनानेका अधिकार नहीं है। इससे जहाँ बिलकुल ही कुछ समक्तमें नहीं आया, वहाँ अब भी कुछ कुछ अगुद्धि रह गई है और गुद्ध प्रति कहींसे मिली तो दूसरी बार उससे सहायता लेनेकी चेष्टा की जायगी।

दूसरी किवता "भवरगीत" पहले पहल नवलिकशोर प्रेसके छपे हुए सूरसागरमें देखी थी। उसकी भी सवत् १८९४ की छपी एक प्रति प्राप्त हुई। उसी प्रतिकी प्रतिलिपि छापी गई है। इसमें अग्रुद्धियाँ कुछ कम मिलती हैं, कारण यह कि अभीतक यह किवता बाजारी पोथियोंमें नहीं जाने पाई। यह दोनों किवताएँ ब्रजमाषाकी ऊँचे दरजेकी किवताके नमूने हैं। अष्टछापके किव बहुत ऊँचे दरजेके किव थे और उन्हींके समयमें ब्रजमाषाकी सबसे अधिक उन्नति हुई थी और उन्न भाषा खूब मजी और स्वच्छ हुई थी। पर इस देशमें हीरे कड्कडका एक मोल है। यह इतनी अच्छी किवताएँ रिह्योमें पड़ी फिरती थीं, कोई इनकी और ध्यान तक नहीं देता था। आशा की जाती है कि आगे यह दशा न रहेगी। पदोंने नन्ददासजीकी किवता और भी सरल है। एक पद है—

राम कृष्ण कहिये निसि भौर।

अवध ईस वे धनुष धरें वे, यह ब्रजजीवन माखन चोर। उनके छत्र चॅवर सिहासन, भरत शत्रुहन लक्ष्मन जोर। इनके लक्क्षट मुकुट पीताम्बर, गायनके सग नन्दिकशोर।

# त्राठ वर्षकी साहित्य-साघना

उन सागरमे सिला तराई, इन राख्यो गिरि नखकी कोर। नन्ददास प्रभु सब तिज मिजिये जैसे निरतत चन्द्र चकोर। इस पदके अन्तिम चरणमें भी लिपिदोषसे मतलब कुछ उलट पलट हो गया है, इसीसे उसका अर्थ साफ नहीं निकलता।

उनकी बनाई नाममाला पहले बूढे स्त्री पुरुष प्रात काल पाठ किया करते थे। लडकपनमें कई बार सुनी थी, छपी नहीं देखी। वह इतनी सुन्दर और सरल थी कि आजतक उसका आनन्द नहीं भूलता। बहुत-सी किवताएँ इसी प्रकार बूढे-बड़ोके मुखस्थ थीं, उनमेंसे जो लिखी गई वह बच गई, जो नहीं लिखी गई वह छप्त हो गई। बहुतसी ऐसी किवताएँ अब भी हैं जो छप्त होनेको हैं, पर यदि चेष्टा हो तो उनकी रक्षा हो सकती है। अब हिन्दुओका वह समय भी नहीं है कि उनके बूढे बड़े सवेरे उठकर मगवानका नाम लिया करते थे और भगवद्गुणानुवाद सम्बन्धी किवताएँ पढ़ा करते थे। इससे आज कलके समयमे जो कुछ लिखा जाय और छप जाय उसीके रक्षित होनेकी आशा करना चाहिये।

एक बार सबके सम्मुख फिरसे नई कर देने तथा कुछ और कालके लिये रक्षित कर देनेके उद्देश्यसे यह दोनो कविताएँ छापी गई है।

मथुराकी छपी हुई रासपश्चाध्यायीमे कहीं-कही दो एक दोहे भी शीर्षककी भाँति भिलते हैं वह मैंने रहने दिये हैं, पर दूसरी प्रतियोंने नहीं हैं।

बालमुकुन्द गुप्त ।

वर्ष भरमें दो बार—होली और दुर्गापूजाके उपलक्ष्यमे भारतिमत्रके द्वारा परिहासिप्रय गुप्तजीके हृदयकी खुली उमङ्गे प्रकट होती थीं। उन अवसरों पर सहयोगी झाहित्यिक, शासक, होलीकी उम्ज राजनीतिक नेता,धर्मोपदेष्टा और समाज-सुधारक कार्यकर्ता—किसीको माफ नहीं किया जाता था।

<sup>-</sup> भारतिमित्र कार्यालय द्वारा प्रकाशित 'रासपश्चा व्यायी' की भूमिका---कलकता २ नवस्वर १९०४।

हँसने और हॅसानेकी सामग्री बड़े उत्साह और लगनसे जुटाई जाती थी। त्योहारकी महिमासे परिपूर्ण रसीले लेख और टिप्पणियाँ, चुटीले टेसू एवं जोगीडा—इत्यादि पाठकोंके हृदयको उद्घसित कर देते थे। अपने आपपर व्यंग्य या कटाक्ष पढ़कर चेहरेपर हॅसी ला देना गुप्रजीकी लेखन-कलाकी विशेषता थी। सन् १६०१ के भागतिमत्रकी होलीकी संख्यासे कुछ टिप्पणियाँ यहाँ उद्घृत की जाती है:

# भारतमित्र शनिवार ता० २ मार्च १६०१

जिये सी खेले फाग। पाठकोको होलीकी बवाई!

फागको हिन्द् अपने जीवनका सुखमूल समभते आये हैं। जीते जी आनन्द्रार्वक होली देखना हिन्द्-हृदयकी सबसे प्यारी कामना है। इसीसे फागन लगते ही हिन्दू लोगोका हृदय आनन्दसे परिप्ण हो जाना है और वह गा उठते हैं—"जिये सो खेले फाग।"

वसन्त-सा मौसिम और होली-सा त्योहार पृथ्वीपर और कही है या नहीं, विचारवान विचार सकते हैं। हिन्दुओंकी इस समय जेसी दास दशा है, उसमें पड़कर अब वह ससारकी भली-बुरी बातोंपर राय देनेके योग्य नहीं रहे। किन्तु जो गुलाम नहीं हो गये हैं और जिनके हृदयमें खाबीन भाव है, वह इसपर राय दे।

मुसलमानोंने इस देशको कमजोर पाकर जीत लिया या और यहाँके बादशाह बन गये थे। जब कुछ दिन बाद वह इस देशके रीति-रिवाजको जान गये तो

### त्राठ वर्षकी साहित्य-साघना

होली उन्हें इतनी पसन्द आई कि उसपर लट्टू हो गये। मुसलमानी द्रवारोंने होलीकी महफिले होती थी। हिन्द्-मुसलमान, अमीर-उमराव मिलकर होलियाँ खेलते थे। गुलालसे मुसलमानोकी डाढियाँ लाल होती थी।

शाहे अवध वाजिद्अली शाह कलकत्तेमे मिट्याद्वर्जमे आकर घटनीके दिन पूरे कर गये। आप होलीपर मोहित थे। लखनऊकी सारी रियासत उनके कारण होलीमय हो जाती थी। हिन्दुओंसे बढकर मुसलमान ही होलियाँ बनाते, गाते और आनन्द मनाते थे। वाजिद्अली शाहकी बनाई कितनी ही होलियाँ अब भी गाई जाती है। लखनऊमे आजकल जाइये और इस गिरे समयमे भी होलीका ठाट देखिये।

हमारे हिन्दू सहयोगियोमे कुछ ऐसे लोग हैं, जिनको होली गोलीनी लगेगी। वह इसपर कुछ निराली तान उडावेंगे, पर हमारा लखनवी सहयोगी अवध्यश्व होलीके रगमे इबा हुआ निकलेगा। जबसे वह जारी है तबसे ही उसका यह ठाठ है। 'अवध्यश्व' के इस आचरणसे हमारे होलीसे घबरानेवाले भाइयोको शिक्षा लेनी चाहिये। होली मुसलमानोका उन्सव नहीं है, किन्तु जिस देशमें 'अवध्यश्व' का जन्म हुआ है उसका उत्सव है। इसीसे 'अवध्यश्व' उसका आदर करता है।

विदेशी शिक्षाने इस देशमे लोगोके चित्तपर एक विचित्र भाव उत्पन्न किया है। वह यह है कि अपनी जो कुछ चीजे है वह सब बुरी हैं और दूसरोकी अन्छा। इससे पराई नकल करना ही सम्यता है। किन्तु जरा आँख खोलकर देखना चाहिये कि जिसकी नकल तुम करते हो वह भी तुम्हारी कुछ नकल करते हैं या नहीं श क्या वह भी अपने त्यौहारोपर कुछ आनन्द नहीं मनाते श ब्रहीं देखते कि किस्मसके समय कुस्तानोंको कैसा अपार आनन्द होता है श आदमी तो क्या गार्डा-घोडे और रेलके इखनो तकपर किस्मसकी खुशी छा जाती है।

सात-आठ सौ वर्षसे मुसलमान इस देशमे आये हैं। पहले वह राजा थे अब हमारी तरह प्रजा हैं। किह्ये कभी विह भी हमारे हिन्दू सज्जनोकी भाँति अपने उत्सव-त्यौहारोकी निन्दा करते हैं 2 अथवा उनको देखकर कुण्ठित होते हैं। शबरात, ईद आदिको जाने दीजिये, मुहर्रम ही को यहाँके मुसलमान कैसा करते हैं। कहाँके वह लोग जिनका वह त्यौहार है और कहाँ भारतवर्ष!

भोजनमे जिस प्रकार नमक दरकार है, शरीरमे जीवन धारणके लिये जैसे रक्त दरकार है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य-जीवनके लिये हॅसी-खुशी भी दरकार है। बडी शान्तिसे, बड़े साधु-भावसे रहनेके लिये आनन्द और चित्तकी प्रफुलता भी दरकार है। जो योगीजन समाधि लगाकर बैठते हैं, हृदयके आनन्दकी चाह उनको भी रहती है। प्रकृतिने जब इस देशमें छ ऋनु दी हैं तो यहाँके मनुष्योके शरीरमें भी उन सबका प्रभाव होना चाहिये। प्रचण्ड ग्रीष्मके बाद वर्षा ऋतु आती है। वर्षाके पीछे शरद् और हेमन्न शिशिर आकर वसन्त आती है। क्या इन सब ऋतुओं में कोई एक चालपर रह सकता है 2

वसन्त भारतवर्षका आनन्द है और होली भारतवासियोंके हृद्यकी उमग । आधे फागनसे आधे चैत तक इस देशमे लोग इस उत्सवमें समान आनन्द मानते आये हैं। चारों वर्णके लोग इस उत्सवमें समान भावसे आनन्द मनाकर अपनी एकताका परिचय देते हैं। इतने भारी मेल-मिलापका लौहार दूसरा और नहीं है। जब इस देशकें लोगोंमे खाधीनता थी, खजातीय प्रेमका भाव था तभी इस होलीकी शोभा थी। आज इसमें क्या बाकी रहा है थ अब भारतवासियोंमें वह चित्तकी खाधीनता कहा थ बह आनन्दकी इच्छा कहा थ जो कुछ है, पुराने आनन्दकी एक नकल है। इसे भी मिटानेसे क्या रह जावेगा थ भारतवासी अब सदा रोग-शोक, छुआ-तृष्णा ही मोगते हैं। नाना प्रकारसे मृत्य उनको अपना खिल्होंना बना रही है, ऐसी अवस्थामे जो कुछ

### **त्रा**ठ वर्षकी साहित्य-साघना

आनन्द है उसे भी दूर मत करो। एक बार सब दुखोंको भूलकर आनन्दमय हो जाओ। ऋतुराज तुम्हे आनन्द मनानेके लिये उत्साहित करता है।

गुप्तजी सनातनधर्मी थे, अतएव उनके सामाजिक और धार्मिक विचार तदनुवर्ती थे। हिन्दू संस्कृतिका वे गौरव सामाजिक और करते थे। सामाजिक सुधारके पक्षपाती होनेपर भी पश्चिमी सभ्यताके अन्धानुसरणको वे नापसन्द करते थे। उनके छेखोमे उनके

विचारोंका स्पष्ट निद्र्शन है।

सन १६०१ में मेरठके अप्रवाखोंमे एक विधवा-विवाह पहले-पहल वहाँके आर्यसमाजी सज्जन बाबू प्रह्लाद्सिंह वकीलके प्रयत्नसे हुआ था। उसका समाचार भारतिमन्नमें प्रकाशनार्थ आया। गुप्तजीने उसे पूरा प्रकाशित किया और उसपर अपनी यह टिप्पणी चढ़ाई:—

"विधवा विवाहके हम विरोधी नहीं हैं। पृथ्वीपर क्रस्तान, मुसलमान आदि, कितनी ही जातियों के लोग हैं, सबमें विधवा विवाह प्रचलित है और सब विधवाविवाह के तरफदार हैं। केवल उच्च-जातिके हिन्दू विधवा-विवाह नहीं करते, इसका कारण यही है कि हिन्दू-धर्म विवाह सस्कारको और दृष्टिसे देखता है और दूसरी जातिके लोग दूसरी दृष्टिसे। हिन्दू-धर्मने भी यथासमव विववाओं को दूसरा पित प्रहण करनेकी आज्ञा दी है। उसके अनुसार शृह्वणंके हिन्दू विधवा-विवाह करते हैं। परन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य-इन तीन वर्णके लोगों के लिये वह आज्ञा नहीं है। अन्यान्य जातिके लोग विवाहको सासारिक सुख और इन्हिय-तृप्तिकी एक वस्तु सममते है। इसीसे उनमे विधवाको फिर पित प्राप्त करके भी मुख मोग करनेका अधिकार है, किन्तु हिन्दूके पुत्र और कन्याका विवाह-सूत्रमें बँधे पीछे कुछ और ही सम्बन्ध हो जाता है। इस बातको केवल हिन्दू ही नहीं, मुसलमान भी समम गये थे।"

इसके आगे मिलक मुहम्मद जायसीके पद्मावतसे कुछ अंश उद्घृत कर गुमजी लिखते हैं—"हिन्दुओंकी इस उच भावनाका इतना प्रभाव हुआ या कि भारतवर्षमें आकर उच्च-कुलके मुसलमानोंने भी विश्ववा विवाह बन्द कर दिया था। मुसलमान भी जान गये थे कि हिन्दूकी लड़कीके विवाहका बाजा एक ही दफे बजता है। अब मेरठमें दसरी बार बाजा बजनेकी खबर आई है, इससे मालम हुआ कि विवाहके विषयमें हिन्दुओंका वेंसा खयाल नहीं रहा। जिनके घर विश्ववा कन्या या बह हैं, उनके माता-पिता, सास-ससुर अगारोपर लोटने हैं, किन्तु पुनविवाहका विचार उन्हें नरककी यन्त्रणाकी भाँति असह्य होता है। एक ओर कन्याका दुख और दसरी ओर वर्म सकट ' समय अब तू हिन्दुओंको किश्वर ले जाना चाहता है 2" न

सन् १६०४ मे पण्डित श्यामिवहारी मिश्र एम० ए० महोदयने अप्रसन्न होकर श्रीवेकटेश्वर समाचारकी खरीद्दारी छोड दी थी और उसका कारण अपनी चिट्ठीमें यह बताया था कि, 'पुराना समय अब फिर नहीं बुलाया जा सकता। आप लोग हर बातमें धर्म-धर्मका रोर मचाने लगते है सो मेरी समक्तमें ठीक नहीं। समाचार-पत्र ऐसे नहीं होने चाहियं कि मूर्ख लोगां को जैसे बन पड़े, प्रसन्न किया जाय, वरन् उनकी मूर्खता छुटानेका प्रयत्न करना चाहिये।' श्रीवेकटेश्वर-समाचारने मिश्रजीकी चिट्ठी पूरी छाप दी थी। उसको पढकर गुप्तजीसे चुप नहीं रहा गया—और उन्हों ने अपना यह बेलाग मत प्रकट किया—

"यदि पटे-लिखे लोगोको विचारोंकी खाधीनताका जरा भी ध्यान है तो जो हक अपने विचार खाधीन रखनेका प० स्थामिबहारी मिश्रको है वही श्रीवेंक्टेश्वर समाचारके सम्पादकको भी है। क्या मिश्रजी चाहते हैं कि दसरोके विचार उनके विचारोंके साथ बाँघ दिये जायं। क्या खाधीन विचारका यह अर्थ है कि जो मैं मानता हूँ वहीं सारी दुनियां जबरदस्ती मानें। एक बात मिश्रजीने ऐसी कही है कि जिसे

<sup>\*</sup> भारतिमत्र, ६ जुलाई १९०१ ई०।

#### **ऋा**ठ वषेकी साहित्य-साघना

कहकर उन्हें र्लजित होना चाहिये, क्योंकि वह पढे-लिखे हें। आपकी सभभमें वैंक्टेश्वर समाचारका सम्पादक जो कुछ लिखता है, खाधीनतासे नही लिखता, वरश्च मुखींको प्रसन्न करनेके लिये। किननी बडी गाली है। अगर इसका उत्तर दें तो यो हो सकता है कि प॰ स्यामबिहारी मिश्र जो लिखते है, वह चन्द विधर्मियोंको प्रसन्न करनेके लिये। पर नहीं, यदि हम ऐसा कहे तो उनके अन्न करणकी निन्दा करनेसे अपनी ही निन्दा होती है। यदि किसीकी राय हमारी रायसे नही मिलती तो हम कह सकते हैं कि वह नहीं मिलती। यह तो नही कहना चाहिये कि उसने बेईमानीसे राय दी है। इस जहाँतक समम्तते हैं यदि किसीसे मत-विरोध हो तो उसका उचित रीतियोसे खण्डन करना चाहिये। मिश्रजी बीबी बिसेंटकी हिमायत करते हैं, और सेंट्रल हिन्दू कालिजके विरुद्ध लिखनेसे नाराज हुए हैं, पर वर्मको हिन्दू, मिश्रजीके कहनेसे नहीं छोड सकते। इस देशमें सान सौ वर्ष मुसलमान लोग राज्य कर गये है, किनना ही वर्म-विग्लत्र हो चुका है, धर्मपर दढ रहनेवालोंके सिर पर तलवारें चल चुकी हैं, तब भी वह नहीं मिटा। इस अगरेजी (शासन) में भी अभी वह बना हुआ है और हम आशा करते है कि, बहुत दिन तक वह बना रहेगा। कुछ ऐसा विशेषत्व हिन्दू धर्ममें है कि जिससे यह किननी ही विपत्तियाँ झेलकर भी बना रहता है। क्या यह आश्चर्यकी बात नहीं है कि, हिन्दुओका राज्य नहीं है, पर हिन्दू-धर्म है। ससारमे जिनका राज्य गया उनका धर्म साथ-साथ ही चला गया। हिन्दू-वर्म दो बार भिन्न धर्मियोसे विजित होने तथा कोई एक हजार वर्ष पराधीन रहनेपर भी जीवित है, उसे क्या मिश्र महाशय एक हिन्दूके हृदयसे उसका एक अढ़ाई रुपये सालका कागज न खरीदकर मिटवा देना चाहते हैं 2"

'हिन्दुस्तानी' लखनऊके प्रसिद्ध देशभक्त बाबू गङ्गाप्रसाद वर्माजीका वर्दू पत्र था। अपने वर्दू-अखबारोके वर्णन-क्रममे वक्त 'हिन्दुस्तानी' पत्रके गुणोंका उल्लेख करते हुए गुप्तजीने लिखा है—

भारतिमत्रमें प्रकाशित-'धर्म-धर्मका रोर' शीर्षक लेखसे १९०४।

"जो अखबार मुसलमानोके हाथमे हैं वह मुसलमानोकी व्यर्थ हिमायत करके हिन्दुओंको गालिया दिया करते है, उससे मुसलमानोंका कुछ लाम नहीं होता। हाँ, हानि खूब होती है। क्योंकि उससे मुसलमानोंका हिन्दुओंकी ओरसे और हिन्दुओंका मुसलमानोंकी ओरसे जी खट्टा होता है। इसी प्रकार हिन्दुओंके कुछ पत्र मुसलमानोंके कुछ-न-कुछ विरुद्ध लिखा करते है। अपनी समभमे वह ऐसा करके हिन्दुओंके साथ कुछ मिन्नता करते होंगे पर असलमे वह हिन्दुओंके दुश्मन है।

महात्मा गाधीसे आरंभकर राजेन्द्र-नेहरू-पटेल तक - हमारे वर्तमान राष्ट्रिय कर्णधार भी यही कहते आरहे है ।

समाज-सुधारके नामपर विदेशी भावापन्न राजनीतिक नेताओं द्वारा हिन्दू-जातिके आचार-विचारकी अन्धाधुन्ध दोषोद्भावन पूर्वक जो आलोचना होती है, उसको गुप्तजी अनुचित समम्बते थे। इस सम्बन्धमे वे लिख गये हैं—

"जिस जानिका सुधार करना है, उसकी आँखोमे आदर पाये बिना कोई सुवारक सफल मनोरथ नहीं हो सकता। "हिन्दुस्तानी" मे भारतके धर्म और समाजकी जिस ढगसे आलोचना होती है, उससे ठीक यही जान पडता है कि उसका सम्पादक हिन्दुओंसे कुछ सहानुभूति नहीं रखता, और हिन्दुओंके वर्म और समाजके विषयमे उसका उतना ही ज्ञान है, जितना भारतमे बेंठे हुए किसी युरोपियनका। सब अपने-अपने वर्मकी इज्जत करते हैं। सर सैयद अहमदखाने मुसलमान वर्मके विषयमे कितने ही खयाल जाहिर किये, पर मसजिदकी इज्जत उनके कालिजमे वैसी ही है। मुसलमान सब एक हैं और समय पर एक दूसरेकी हिमायतको तेयार हैं। अगरेजोन्मे कितने ही लोग कितनी ही तरहका विचार रखते हैं, पर चर्चकी इज्जतके समय सब एक हो जाते है। जो लोग समाजमें साथ खड़े हो सकते हैं, वही तलवार लेकर भीं साथ खड़े हो सकते हैं। जो धर्म और समाजमें साथी नहीं—वह राजनीतिमें साथी होकर क्या कर सकते हैं है। जो लोग

## **त्र्याठ वर्षकी साहित्य-साधना**

हिन्दुओंके वर्म और समाज सम्बन्धी भावोकी अवज्ञा करके हिन्दुओंका मुवार करना चाहते हैं, उनका श्रम कहाँतक सफल हो सकता है, यह उनके विचारनेकी बात है 2"

पैसा अखबारकी नीति मुसलमानों के अनुचित-उचितके विचार विना उनकी हिमायत करनेकी थी—इसपर गुप्तजीने उसके सम्पादकको लक्ष्य कर लिखा—

"हम यह नहीं कह सको कि वह मुसलमानोंकी शुभिचन्तना न करें और उनकी उन्नित न चाहे, किन्तु उनकी हिनायत करते समय न्यायको हाथसे न जाने दें। ऐसा काम न करें कि जिससे मुसलमान हिन्दुओंसे भड़के और घृणा करें। अन्याय चाहे हिन्दूकी ओरसे हो, चाहे मुसलमानकी,—उसकी निन्दा करना चाहिये और न्यायकी सदा तरफदारी करना चाहिये। न्यायको दबाना और अन्यायको आश्रय देना शिक्षित लोगोंका काम नही।"

\* \*

आर्यावर्त्त' आर्य समाजी सज्जनों द्वारा सञ्चालित कलकत्तेका एक पुराना साप्ताहिक पत्र था। इस समय आर्यसमाजी भाई 'हिन्दू' नामसे चिढा करते थे। 'आर्यावर्त्त' जब तब भारतिमत्रसे छेड-छाड करता रहता था। एक बार किसी प्रसङ्गमें वह 'भारतिमत्र' नामके अर्थको लेकर धर्मकी बात पूछ बैठा था। उत्तरमें 'हमारा धर्म' शीर्षक लेख लिखकर तत्काल गुएतजीने स्व-सिद्धान्तकी घोषणा थों की थी.—

"भारतिमत्र भारतवर्षका कागज है। भारतवर्ष हिन्दुओका देश है हिन्दुओंहीकी इसमें प्रधानता है। हिन्दुओंने ही भारतिमत्रको जन्म दिया है। जिन लोगोंने इसे चलाया है, वह हिन्दू हैं और जो इसको लिखते हैं, वह भी हिन्दू हैं, इसीसे भारतिमत्र हिन्दुओंका तरफदार है और वह तरफदारी किसी मजहबवालेसे लड़ाई करके नहीं, दूसरे मजहबको अपने मजहबमें मिलानेके लिये नहीं, केवल हिन्दुओंकी मुल्की, माली और राजनीति तरफदारी है। भारतिमत्र चाहता है कि हिन्दू स्वधर्ममें सावधान रहें, उनका वाणिज्य बडे, धन-सम्पत्ति बडे और सर्वत्र उनकी प्रतिष्ठा हो, सब प्रकार

खत्वकी रक्षा हो। 'आर्यावर्ता' को स्मरण रखना चाहिये कि, भारतिमत्र मजहबी पत्र नहीं है। राजनीतिक पत्र है। हिन्दीका प्रचार और राजनीतिक चर्चा इसके प्रधान उद्देश्य हैं। वर्मका आन्दोलन करना इसकी पालिसी नहीं है। पर जरूरत पड़ने पर उसमे शरीक होना वह अपना कर्ताव्य सममता है। यही चाल इसकी आरम्भसे अबतक है। जिसकी जो चाल है, उसीपर चलनेसे उन्नति होती है। उसके बिगडनेमे बहुत भारी हानि होती है। यह एक अटल सिद्धान्त है। पर दुख है कि इिन्दुओंमें कुछ लोग इस सिद्धान्तसे विचलित होकर अपनेको कमजीर बना रहे हैं। क्या मुसलमान, क्या क्रस्तान, सब अपनी-अपनी चालपर चलते है अपने-अपने वर्मक, आदर करते हैं अपनी-अपनी वर्म-सम्बन्धी बातोकर दृढ है, केवल हिन्द ही भटकते हैं। यह फैसे दु खकी बात है ? रासारमे जितने सम्य देश है, वहाँके अखबार अपने देश व जातिके लोगोका पश्च करते हैं । हिन्दुस्थानमे ही "पायनियर" और "इगलिशमैन" आदि पत्रोको देखिये वह अगरेज जातिक किस प्रकार तरफदार है। पोलिटिकल रीनिसे जो कुछ तरफदारी खजातिकी करनी चाहिये से वह करते हैं। कहिये हम उनको किस बानमे क्या देख दे सकते हैं । स्वजाति प्रेम. स्वदेशानराग मनुष्यका धर्म है। इस एक बात अपने सहयोगी 'आर्यावर्त्त 'से कहते हैं। वह यह है कि यदि आपके भी कोई देश हो, आपके भी कोई जाति हो, आपके भी कोई वर्म हो और उस धर्ममें कुछ भी श्रद्धाभित्तकी बात हो तो उसका पालन कीजिये, उसकी तरफदारी कीजिये हम उसकी प्रशसा करेंगे और हमारे लिये भी आशीर्वाद कीजिये कि हम अपने धर्ममें सदा पक्के रहे।"।

गुप्तजीकी भारतिमत्रके सम्पादन-कालकी साहित्यिक गति-विधि किंवा आठ-साढ़े आठ वर्षकी साहित्य-साधनाका यह संक्षिप्त दिगुदुर्शन है।



<sup>»</sup> भारतमित्र सन् १९०० ई० ।

# [ 33 ]

# रोग और महाप्रयाण

लकत्तेके अस्वास्थ्यकर जल-वायु और अत्यधिक मानसिक परिश्रमने अन्तमे गुप्तजीके स्वस्थ और हृष्ट-पृष्ट शरीरको सदाके लिये निर्वल और रोगी बना दिया था। पहले उनकी पाचन शक्ति बिगडी, जिसके परिणाममे कब्जके लक्षण प्रकट हुए। तत्पश्चात् बवासीरकी बीमारी पैदा होगई। गुप्तजीके परिचित मित्रों मेसे कई एक सद्वैद्य थे, यथा— प० कन्हैयालालजी वैद्य, प० चिरंजीलालजी वैद्य आदि । सब अपनी-अपनी ओषधियों का प्रयोग करते रहे। उन्हीं दिनों बिहारके अनुभवी विद्वान् चिकित्सक और साहित्य-सेवी प० चन्द्रशेखरधर मिश्र कलकत्ते आये हुए थे। वे भी गुप्तजीके मित्र थे, उनकी चिकित्सा आरंभ हुई, फिर कविराज ज्योतिर्मयजीको और तदनन्तर कविराज गणनाथ सेनजीकी, किन्तु व्याघि बढ़ी,—घटी नहीं। रक्ताल्पताके साथ दुर्बछता अत्यधिक बढ़ गयी। अनन्तर डाकरी इलाज शुरू हुआ, पर उसका भी कोई विशेष फल प्रकट नहीं हुआ, शरीर सूख गया और आखें चिलकने लगीं। उस स्थितिमें डाकरों की राय हुई कि जल-वायु बदलनेके लिये इनको पश्चिम ले जाया जाय। अपनी इस चिन्तनीय दशाका समाचार गुप्तजीने पत्र द्वारा प० दीनद्याळुजीको भेजा। उनका तुरन्त उत्तर आया। वे उस समय शिमलेमे थे। उन्हों ने लिखा:-

शिमला ३१ अगस्त १९०७

प्रियवर बाबू बालमुकुन्दजी,

आशीर्वाद! आपका पत्र प्रिय नवलिकशोरका लिखा हुआ पहुचा। सब हालान माल्यम होगये। कल जन्माष्टमी व्रत था, इस वास्ते जवाब नहीं लिखा। आज आपको भगवानके जन्मोत्सवकी बधाई देता हू। मेरे जीवनमे यह ४५ वी जन्माष्ट्रमी है। सब सुख है, केवल आज आपके शरीरका ही फिक्र है, उसीके लिये इस जन्मके उत्सवमे उनसे आपकी तन्दुरुस्तीके लिये प्रार्थना कर रहा हू। यह सारा ही महीना भगवान्ते आपके निमित्त गिडिंगडाते बीत गया तो क्या वह हमारी न सुनेगे १ जरुर सुनेंगे। इलाजमे सुस्ती और बेपरवाही न कीजिये। कजूसी छोडकर इलाज कीजिये और "एक तनदुरुस्ती हजार नेमत"— इस मशहूर मसलेको अब बकीया जिन्दगीका सुख-साधन समिन्ये। न काई इस जमानेमे शागिर्द है, न भाई है, न बेटा है। हैं तो सच्चे सहायक भगवान् ही है। उनकी ही शरण लेना उचित है। मैंने सोच-समक्तर अपने मनमे यही निश्चय किया है कि इधरसे फारिंग होकर मैं कलकत्ते ही आजाऊगा और अब आपको कलकत्तेसे ले आऊगा। रोटीके लिये अधिक इस मनुष्यदेहके असली मकसदसे महरूम रह जाना भूल है। बस, आप इलाज करके कलकत्तेसे इधर आने लायक होजाय। प्रिय विश्वम्भरदयालको आशीर्वाद। चि० नवलिकशोर, मुरारीलाल, रधनदन—तीनोको प्यार।

आपका दीनदयाळ शर्मा

पंडितजीके उक्त पत्रको पढ़कर गुप्तजीने कलकत्तेसे बाहर जाना निश्चय कर लिया। स्वार्स्थ दिनो दिन गिरता जा रहा था। वे कलकत्तेके निकटवर्ती स्वारूयप्रद स्थान वैद्यनाथ जानेको उद्यत हुए। उनकी उस समयकी शारीरिक स्थिति उन्हींके शब्दों मे उनकी डायरीमें इस प्रकार अङ्कित है:—

# रोग श्रीर महाप्रयास

"२० अगस्त सन् १६०७, मंगळवार—खाटपर पड़े-पड़े दिन जाता है, भूष्व है न प्यास है, न दस्त ही होता है। दिन भर पानी पडता रहा। तेज हवा चळती रही। किवाड बन्द रखने पडते हैं। न कुछ रचता है न पचता है... आज बहुत दिन पीछे डायरीके हाथ लगाया। सबेरे तबियत खराब थी। दोपहरे कुछ अच्छी।" .

इसके बाद ता० २ सितम्बर, सोमवारको छिखते है:-

"आज वद्यनाथ आब-हवा बद्छनेको जानेकी तय्यारी है। असबाब छाला अगेर छेदी मियां बांध रहे है। सब लोगों को उनका कर्त्तव्य सममा दिया। दशा बहुत ही बोदी होने पर भी तिबयत पर कुछ फुरती है। बहुतसे मित्र मिलने आये। ८॥ बजे रेलपर पहुँचे। लाला ज्ञानीराम और रुझ्यों की गाडी थी। गाड़ी (ट्रेनका डब्बा) खाली मिल गई। रामकुमार गोइनका तथा प० कन्हैयालाल वैद्य, मानमलजी रुझ्या सहित मिलने आये।"

दूसरे दिन गुप्तजी वैद्यनाथ धाम पहुँच गये। वहा पहुँच जानेके पश्चात् उन्होंने अपनी डायरोमे तीन दिनका हाळ क्रमानुसार यो छिखा है.—

#### ३ सितम्बर मंगलवार-

"ह बजेसे कुछ पीछे गाडी वैद्यनाथ जङ्करान पहुंची। साथ एक जमादार रुइयोंका, धन्नू कहार और एक रसोइया ब्राह्मण। सवेरेसे ह बजे तक दोनों ओर धानके खेतोकी शोभा अच्छी थी। वैद्यनाथ स्टेशनपर उतरे तो थोडी-थोड़ी वर्षा हो रही थी। पुल पार होकर किसी तरह धर्मशाला तक पहुँचे। बेदम हो गये। गजब यह हुआ कि ऊपरका मकान, जिसमे उतरना था रुका पाया। बैजनाथ केडिया उसमें उतर रहा था, जिसकी बेमुरब्बती प्रसिद्ध है। दिन भर बेदम पड़े रहे।

<sup>🕝</sup> अपने बड़े पुत्र श्रीनवलिकशोरको गुप्तजी प्यारसे 'लाला' कहकरही पुकारते थे।

एक दो पत्र लिखे। सन्ध्याको थोड़ी दूर टहलने गये। लौटते वेदम हो गये।"

x x x

#### ५ सितम्बर वृहस्पतिवार,—

"(वैद्यनाथ) सवेरे जंगलकी तरफ गये।... कलकत्तेकी डाक मिली। दो 'हितवादी', एक चन्दूलालका कार्ड तथा एक ज्ञानीरामजीका पत्र मिला। एक कार्ड कलकत्ते भेजा। सन्ध्याको तबीयत भारी थी। कुछ नहीं खाया।"

#### ६ सितम्बर शुक्रवार—

"धर्मशालासे पीछेकी पहाडी पर जगल गये। जाते चले गये, पर आते दो जगह बैठना पडा। स्नान कल भी तेल लगाकर ठंडे जलसे किया था और आज भी। जीपर कुछ फुरती है। पर भूख, और अक्षि वैसी ही है। सन्ध्याको जी खराब रहा। ४ बजे बाबू रामचन्द्र पोदार मिलने आये। एक और सज्जन साथ थे। उनके साथ चटजींके बगीचे गये। रात खटमलोके कारण बिना निद्रा बढे कष्टसे कटी।"

इसके आगे डायरीके पृष्ठ खाली हैं। माल्र्म हाता है उक्त ह सितम्बरका उल्लेख ही गुप्तजीकी डायरीका अन्तिम, हस्ताक्षराङ्कित पृष्ठ है। इसके बाद उन्हें डायरी लिखनेका अवसर नहीं मिला।

आरोग्य-लाभ करनेके लिये कमसे कम महीने भर वैद्यनाथ-धाम ठहरनेका विचार निश्चित कर गुप्तजी वहाँ गये थे, किन्तु उनकी तबीयत वहाँ लगी नहीं और जब स्वास्थ्यमें सुधार होनेका उन्हें कोई ढंग दिखाई नहीं दिया, तब उनका मन अपने घरकी तरफ दौडा और इच्छा हुई, कि देश ही चलना चाहिये। तद्नुसार उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र बाबू नवलकिशोरको अपनी अभिलाषाकी सुचना दे दी, और दिल्लीके

# रोग श्रीर महाप्रयास्

लिये तैयार होकर आनेको लिख दिया। वैद्यनाथ जङ्कशनसे भेजा हुआ उनका ता० ११-६-१६०७ का एक कार्ड बाबू नवलिकशोरके नाम है, जिसमे वे लिखते हैं —

"कल २ बजे रातको तुम यहां पहुँचोगे, मैं तैयार प्लेट फार्मपर मिलूँगा। जहां तक बनेगा, यही इन्तजाम रहेगा। कुछ गड़बड हुई तो धन्नू मिलेगा, उतर पडना। और क्या लिख्, असीस— बालमुकुन्द गुप्त"

पिताके आदेशानुसार बाबू नवलिकशोर अपने भाई मुरारीलाल एवं रघुनन्दनलाल सहित कलकत्ते से रवाना हुए। ट्रेन वैद्यनाथ जङ्कशन रातको दो बजे पहुँची। वहाँ गुप्तजी अपने सेवक धन्नू तथा रसोइया सहित तैयार मिले और गाडीमे सवार हो गये। मिलनेकी उत्सुकतासे मुनशी द्यानारायणजी निगम भी कानपुर स्टेशन पर उपस्थित थे। उन्हें सूचना दे दो गई थी। गुप्रजीके साथ हुई अपनी उस अन्तिम भटका हाल निगम साहबने अपने संस्मरणमे बडी मार्मिकनाके साथ लिखा है।

दिल्ली पहुँचनेपर गुप्तजीको उनके ससुराख्वालोंने गुडियानी नहीं जाने दिया और एक हकीम साहबसे इलाज करानेके लिये उन्हें दिल्लीमें ही रोक लिया। लाला लक्ष्मीनारायणकी धर्मशाला उस समय नयी बनकर तैयार हुई थी। उसमें ठहरनेकी व्यवस्था की गई। इलाज गुरू हुआ, किन्तु कोई लाभ दिखाई न दिया और अन्तमे भाद्रपद गुक्ला ११ बुधवार संवत् १६६४ (ता० १८ सितम्बर १६०७) को गुप्तजीका स्वर्गवास हो गया। अन्तिम समयमें उनके मध्यम आता और ज्येष्ठ पुत्र आदि उपस्थित थे, थोड़ी देर पहले पण्डित दीनद्यालजी शर्मा भी

पढिये इसी प्रन्थके 'सस्मरण और श्रद्धाञ्चलि' भागमे स्वर्गीय निगमजीका रेख।

पहुँच गये थे। पण्डितजीने भारतिमत्रके सहायक सम्पादकको अपने पत्रमें लिखा:—

"मैं जिस वक्त पहुँचा तो मालूम हुआ कि जबसे गुप्तजी यहां आये है, मुमको खूब याद कर रहे है। मेरे पहुँचनेपर उनका अन्त करण खुश हो गया, चरण छूकर हाथ जोडे। कमजोरी अजदह थी और गशी शुरू थी, प्रेमसे दो-चार दफे अपने हाथ मेरे गलेमे डाले। ताकत गुफ्तार न थी, एक-दो दफे जो कहना था, कहा। गंगाजल पीनेका वक्त था, वही पिलाया गया। मैं १२ बजे उनके पास आया और पाच बजे उन्होंने हमेशाके लिये हमसे रुख़सत हासिल की। रंजका अन्त नहीं है। मेरा कूबत बाजू—टूट गया। ज्यादा मैं इस वक्त कुछ नही लिख सकता।" (१६।६।०७)

गुप्तजीके असामयिक महाप्रयाणका दुःखद समाचार 'भारतिमत्र' ने २१ सितम्बर, १६०७ को सबेरे शोक-सूचक काला बार्डर देकर इन शब्दों मे प्रकाशित किया था:—

"वृहस्पतिवार ता० १६ सितम्बरको १० बजे एकाएक दिल्लीसे गुप्तजीके मित्र पण्डित नानकचन्द्रजी वैद्यका भेजा हुआ तार मिला— 'शोक है कल सम्ध्याके ५ बजे बाबू बालमुकुन्द गुप्तकी मृत्यु हो गई।'

इस तारको पटकर हमलोग अवाक् हो गये। क्या कहें ? जिन्हों ने हिन्दी बङ्गवासी छोडनेके बाद भारतिमत्रको चलाकर अपनी ओजस्विनी लेखनीके प्रभावसे हिन्दी समाचार पत्रों में सर्वोच्च आसनका अधिकारी बना दिया, जिनकी आडम्बर रहित सरल और मधुर भाषापर हिन्दीके पाठक मुग्ध थे, जिनके फडकते हुए लेखोंने देश, समाज और भाषाका बहुत कुछ उपकार और सुधार किया, अगणित हिन्दी पाठक पैदा किये, जिनकी हसीसे भरी हुई रायें और किवताएँ पढ़कर लोग लोटपोट हो जाते थे, जिनके उर्दू लेख अपने सामयिक पत्रोमे छापकर धन्य होनेके

#### रोग श्रीर महाप्रयास

लिये उद्के बडे लायक एडीटर तरसते और तकाजेपर तकाजा भेजते थे, जो तीव्र और व्यङ्ग भरी आलोचना लिखनेमें सिद्धहस्त थे, जिनको खरी कहनेमें किसीकी परवा न थी, जो साहित्य सेवा, धर्म सेवा और देश-सेवाको ही अपना मुख्य कर्त्तव्य सममते थे, जिन्होंने अपनी अवस्थाका अधिकाश इन्हीं कामों में बिताया और भविष्यमे जिनसे बडी आशा थी, आज वही हिन्दी और उर्दू भाषाके मुकवि, मुलेखक और समालोचक बाबू बालमुकुन्द गुप्त केवल ४२ सालकी अवस्थामे इस असार संसारको छोड गये। हिन्दी साहित्य-रूपी वनमे सिहकी तरह विचरण करनेवाला पुरुष अपना नश्वर शरीर त्यागकर परमात्मामे लीन होगया। गुप्तजीकी जीवनीमे बहुत कुछ मुनने, सममते और सीखनेकी बाते है। उनकी हास्यमयी मूर्ति आखों के सामने नाच रही है। उनकी गुणावली और उनका स्वभाव याद करके हृदय अधीर हो रहा है और लेखनीको आगे बढने नहीं देता।"

\* \* \*

गुप्तजीके निधनपर केवल हिन्दी पत्रोंने ही नहीं, अंगरेजी और बॅगला समाचारपत्रोंने भी शोक प्रकट किया था और अनेक नेताओं, सार्वजिनक सामाजिक, धार्मिक एवं साहित्यिक सभाओंने तार और पत्रों द्वारा समवेदना-सन्देश भेजकर गुप्तजीके शोक-संतप्त परिवारके प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित की थी।

पण्डित महावीरप्रसाद्जी द्विवेदीने 'सरस्वती' (भाग ८ संख्या ११) मे लिखा था—

"२० सितम्बरके श्रीवेंक्टेश्वर समाचारमे पढा कि १८ सितम्बरको मारतिमत्रके सम्पादके बाबू बालमुकुन्द गुप्तका देहलीमे शरीरान्त होगया। इस हृद्यदाही समा-चारको पढकर बडा दु ख हुआ। बालमुकुन्दजी हिन्दीके प्रतिष्ठित लेखकोंमें थे। उनके न रहनेसे हिन्दीकी बहुत बडी हानि हुई।"

#### "हितवादी" (बँगला ) ने लिखा—

"हिन्दी पत्र भारतिमत्रके सम्पादक बाबू बालमुकुन्द गुप्त महाशयके अचानक परलोक-गमनका समाचार सुनकर इमें अत्यन्त शोक हुआ। गुप्त महाशय गत तीन महीनेसे अर्श-रोगाकान्त थे। चिकित्सकौंके परामर्शसे वे जलवाय परिवर्तनार्थ पहले वैद्यनाथ-देवघर गये, किन्तु वहा जानेपर दुर्बछता बढ जानेसे दिल्ली चले गये। वहा हकीमसे इलाज कराते थे, किन्तु उससे भी फल कुछ न हुआ। गत १८ वीं सितम्बर बुधवारके सायकाल ५ बजे उनका प्राणवायु प्रयाण कर गया। गुप्त महाशय हिन्दी और उर्दू भाषाके सुकवि, सुलेखक और सुसमालोचक थे। उनके समान सुदक्ष सम्पादक हिन्दी-साहित्य ससारमें नितान्त दुर्लभ है। उन्होंने पहले कालाकाकरके 'हिन्दोस्थान' दैनिक पत्रके सहकारी रूपसे हिन्दी-साहित्य और राजनीतिक क्षेत्रोंमें प्रवेश किया । इसके पूर्व कई एक उर्दू पत्रोंकी सम्पादकता करके यशस्त्री हो चुके थे। कुछ क्यों उन्होंने हिन्दी बङ्गवासीके सहकारी सम्पादकका कार्य भी किया था। सन् १८९९ ई॰ से वे भारतिमत्रके सम्पादक थे। इस समयसे असाधारण रचना और निर्मीक आलोचनासे उनकी यशोराशि चारों ओर प्रमारित हुई। उनकी चेष्टासे भारतिमन्नकी अभावनीय उन्नति हुई । भारतिमत्रमें उनकी मधुर-हास्य-रसपूर्ण कविता, तीव्र व्यङ्गपूर्ण रचना, अपक्षपात कठोर समालोचना और गाम्भीर्यपूर्ण ओजिस्तिनी प्रवन्धावली पढ़कर उनके विरोधी पक्षको भी मुक्त कण्ठसे प्रशसा करनी पडती थी। खंदेशके प्रति उनकी प्रीति असाधारण थी । खदेशी आन्दोलके वे बड़े पक्षपाती थे । खदेश और हिन्दी-साहित्यकी सेवामे उन्होंने जीवनका अविकाश समय व्यतीत किया है। उनकी चेष्टासे हिन्दी परिपृष्ट और परिष्कृत हुई और हिन्दों साहित्यके प्रति बहुत लोगोंका अनुराग बढा है। विनय, प्रेम, सत्यनिष्ठा, तेजिस्तता प्रभृति गुणोंसे वे विभूषित थे।" ×

"अमृतबाजार पत्रिका" ने गुप्तजीको हिन्दी और उर्दूका एक निद्धर लेखक बताते हुए लिखा था—"भारतिमञ्जने जो इस समय हिन्दी समाचार-पत्रोंमें सर्वोच पद प्राप्त किया है, यह गुप्तजीके अविरत परिश्रमका फल है।"

<sup>\*</sup> मूल बङ्गलासे भाषान्तरित ।

#### रोग और महाप्रयास

### "स्टेट्समैन" ने लिखा था-

"गुप्तजी बड़े अनुमवी और सुयोग्य लेखक थे। गत २० वर्षसे पत्र-सम्पादन कार्य करते थे। हिन्दी भाषाकी उन्नतिके सम्बन्धमें उनकी चेष्टाएँ बहुत कुछ सफल हुई हैं।

#### "इण्डियन मिरर" ने लिखा था—

"कलकत्ते के बढे बाजारके पिछड़े हुए हिन्दुस्थानी समाजका सुधार करने के लिये गुप्तजी शक्तिभर प्रयत्न करते रहे। हिन्दीके लिये भी उन्होंने बडा परिश्रम किया। वे सीधी-सादी चालके आदमी थे। अपना काम चुपचाप किये जाते थे। उसके लिये धूम मचाना उन्हे पसन्द नहीं था। उनकी असमय मृत्युसे जो हानि हुई है वह कदापि पूरी नहीं हो सकती। बडा बाजारके मारवाडी और हिन्दुस्थानी समाजकों, जिनके सुधार और शिक्षाका उन्हें इतना खयाल था, उनकी यादगारमें उन्छ अक्स्य करना चाहिये। मारवाडी एसोशियेसनके वह एक बड़े परिश्रमी सदस्य थे।"

महामना पं० मद्नमोहनजी मालवीयने अपने 'अभ्युद्य' में लिखा था:—

"इस दु खके समाचारको लिखते हमारा हृदय विदीर्ण होता है, कि हमारे प्रिय मित्र, हिन्दी भाषाके प्रसिद्ध लोकप्रिय लेखक, हिन्दी समाचारपत्रोमे रल भारतिमन्नके सम्मानित सम्पादक बाबू बालमुकुन्द गुप्त, जिनके चोटीले और गमीर सरस और कठोर व्यक्तसे भरे और प्रौढ लेखोंको पढ़कर हिन्दी भाषाके प्रेमी आनिदत होते थे, १८ सितम्बरको देहलीमे योडी ही अवस्थामे समाप्त हो गये। कलकरोंके दोषी जलवायुसे हमारे मित्रका खास्थ्य कुछ दिनोसे खराब हो गया था। अभी पन्द्रह दिन हुए वे स्वास्थ्य-सुधारके विचारसे दिल्ली गये थे। किन्तु औषिवयोने गुण नहीं किया और वे अपने प्रिय पुत्रोको, अपने कुटुम्बको और अनेक मित्र और प्रशसा करनेक्लोंको दुखी छोडकर ससारसे विदा हो गये। बाबू बालमुकुन्दने जिस प्रकारसे समाचारपत्रो द्वारा अपने देशकी सेवा की है, वह बहुत लोगोको विदित है। जहाँ तक हमे माल्प्स है, इस समय कुल हिन्दुस्थानमें बाबू बालमुकुन्द गुप्त ही एक ऐसे पुरुष थे जो उर्दू और हिन्दी, दोनों भाषाओंमें समान योग्यताके साथ लेख लिखते

थे। पहिले वे 'अवधपन्न' और 'हिन्दुस्थानी'में लेख लिखा करते थे। और अब पिछले समयमे भी उर्दू के 'मखजन' और 'जमाना' ऐसे प्रतिष्ठित रिसालों में उनके लेख छपा करते थे। वे उर्दू में भी वैसी ही सरल और सरस कविता करते थे जैसी हिन्दीमें।

जबसे भारतिमत्रको बाबू बालमुकुन्दने अपने हाथमे लिया तबसे उस पत्रकी दिन दिन उन्नित होती गई और अब हिन्दीके समाचार पत्रोंमे भाषाके सरल सरस और शुद्ध होनेमे कोई पत्र भारतिमत्रकी बराबरी नहीं करता। गवर्नमेटकी कारत्वाई पर वे बुद्धिमानी और निडरता, किन्तु सज्जनताके साथ समालोचना करते थे। मनुष्योंको गमीरता और उपहाससे उनके दोषोंको सुमाते और उनके छोडनेका उपदेश करते थे। अभिमानी, पाखण्डी और खार्थी जनोंका निर्दयताके साथ भण्ड खोलते थे और उनकी चाल और जालमें प्रजाको सचेत करते थे।

बाबू बालमुकुन्दने बडी सचाई, योग्यता और प्रतिष्ठाके साथ २५ वर्ष तक सम्पादकताका कार्य किया है। उनके लेखोंका एक अच्छा उदाहरण प्रसिद्ध 'शिव-शम्मुका चिद्वा' है, जिसमे उन्होंने लार्ड कर्जनके अनुशासन और सचाईकी ऐसी आलोचना की थी, जिनके प्रकाश होनेपर धूम मच गई थी—और जिसका अगरेजीमें भी अनुवाद हुआ था। ऐसी विशिष्ट योग्यताके लेखक और सच्चे देश हितेषीका थोडी अवस्थामें हमलोगोंके बीचमेंसे चला जाना हिन्दी माषा और देशका अभाग्य हैं। बाबू बालमुकुन्दके कुटुम्बके साथ हम बड़े दु खके साथ सहानुभृति प्रकाश करते हैं।"

भारतिमत्र, सुधानिधि और उचितवक्ता आदि पत्रांके जन्मदाता पं॰ दुर्गाप्रसादजी भिश्रने अपने 'मारवाड़ी-बन्धु'मे छिखा था :—

"आज इमारे शोक और सन्तापकी सीमा नहीं है। इम यह प्रकट करते अत्यन्त खिन्न और विषण्ण होते हैं कि इमारे परम प्रिय वात्सल्यभाजन बालमुकुन्द गुप्त ४२ वर्षकी अवस्थामें इस असार ससारको त्यागकर सुरपुर सिधार गये। इनकी मृत्युसे



महामना पण्डित मदनमोहनै मालवीय

### रोग श्रीर महाप्रयाण

हमलोगोंको निज-परिजनकी मृत्युका-सा क्लेश प्राप्त हुआ है, उसे इम लेखनी द्वारा प्रकट करनेमे असमर्थ हैं। ये बडे ही धीर, गम्भीर, सुशील और सत्साहसी थे। वाल्यावस्था ही से इनको साहित्यानुराग था। ये उर्द् -फारसीके अच्छे पहित थे। हिन्दी साहित्य-क्षेत्रमे आनेके पूर्व ये उद् ि लिखा करते थे। अनन्तर ये स्वर्गीय प॰ प्रतापनारायण मिश्रके सत्सगसे हिन्दीके प्रेमी बन गये। तदनतर "हिन्दी-बङ्गवासी" के सहकारी सम्पादक बनकर यहाँ आये और कई वर्षों तक बडी योग्यतासे उक्त पत्रका सम्पादन करते रहे। यहाँ आनेके दो-चार दिन पीछे ये भूतपूर्व "हिन्दी-बङ्गवासी"---सम्पादक खर्गीय प० प्रभुदयाळ पाण्डेके साथ हमसे मिलने आये। यहींसे हमलोगोके साथ इनका गाढा परिचय हुआ। इनको रहनेके स्थानकी तगी सुनकर हमलोगोने अपने यहा बुला लिया। ये हमलोगोंके यहां अन्यान्य खजनोंकी भाति रहने लग गये। हमारे यहा ये प्राय चार वर्ष तक रहे। इनमे सबसे बढकर यह गुण था कि जिस किसीको अपनाते थे, उसका साथ कभी नहीं छोडते थे। जब "हिन्दी-बङ्गवासी" वालासे प० दीनदयालु शर्माकी खटक गई और बङ्गवासीके धर्मभवनके विषयमे मतान्तर हो गया, तब इन्होने बङ्गवासीसे चट सम्बन्ध त्याग दिया। अनतर 'भारतिमत्र' का सम्पादकत्व ग्रहण करके मृत्युके कुछ काल पूर्व तक बडी योग्यतासे सम्पादन करते रहे। इनकी भाषा बडी सरल, सरस और मधुर होती थी। व्यङ्ग और कटाक्षसे भरे लेख लिखनेकी इनमें अनूठी शक्ति थी। शोक है कि थोडी ही अवस्थामे ये चल बसे !"

# **4**बहार वन्धु' ( बाकीपुर ) ने लिखा था :—

"बाबू बालमुकुन्द गुप्त इस ससारसे उठ गये, किन्तु वह अपनी ओजस्बिनी लेखनीसे दिन्दी साहित्य-ससारमे अमर हैं। जबतक हिन्दीकी दुनिकाँ रहेगी, जबतक हिन्दी साहित्य-सेवियोमे शुद्ध, सरल और पक्षपातशून्य लेखोंकी मिक्तका लेशमात्र भी रहेगा, बाबू बालमुकुन्दका नाम भाषा साहित्यके इतिहासमे सदा उज्ज्वल और अमिट अक्षरोने किखा रहेगा '

एक उत्तम पुस्तक हिन्दी साहित्यका इतिहास, उन्होंने लिखना आरम्भ किया था। इसके लिये वे पाँच वर्षसे तैयारी कर रहे थे। पार सालसे उसका आरम्भ कर दिया था, किन्तु कालने उन्हे असमयमे ही उठा लिया और वह पुस्तक आरम्भ की हुई अधूरी पड़ी रही।

गुप्तजी बड़े तीब्र, किन्तु सरल और शुद्ध हृदयके समालोचक थे। उनकी समा-लोचनासे साहित्यमे अनेक गन्दगी मरनेवाले अहम्मन्य लेखक सुवरते थे और अनेक लेखक उनके उपदेश गुरुतुल्य समभ माथे चढाते थे। उनकी मृत्युसे हिन्दू और हिंदी साहित्यको बडा धका लगा है।"

कविवर पण्डित श्रीधर पाठकजीका ता० २८ सितंबरका छ्करगंज प्रयागसे लिखा निम्नाकित पत्र भारतिमत्रमें प्रकाशित हुआ था—

श्रीयुक्त बालमुकुन्द गुप्तका असमय बैकुण्ठवास सुन हमारा मानस-मराल बडी विकलताको प्राप्त हुआ। जिस चतुर उदार जौहरीसे उसे प्रति सप्ताह भारतिमत्रवर्ती सरस लेखोंके रूपमे नये-नये मोती चुगनेको मिलते थे, उसे सुजीवियोंके स्पर्धी विधाताने एक पलमे ऐहिक लीलास्थलसे सदा सर्वदाके लिये अलगा कर अपनी करूरताका एक और नूतन परिचय दिया। हमारे चित्तमे इस अमङ्गल समाचारसे जो माव उत्पन्न हुए वे निनान्त दु खमय हैं। बाबू बालमुकुन्द गुप्तकी अभी भू-लोकमें बहुत जरूरत थी। यदि निष्ठुर देव उन्हे यहाँ कुछ दिन और टिकने देता तो मनुजनकलका बहुत कुछ हिन साधन होता, पर उसपर किसका बस है।

करुणाकातर श्रीधर पाठक

\* \* \*

भारतिमत्रमें बाबू गोपाछराम गहमरीजीका यह भावुकतामय 'शोकोच्छ्वास' भी कपा था '—

"हाय! आज अभागिनी हिन्दीका साहित्य-सूत्रधार उठ गया! हरे, हरे! आज भाषाके सुनील नभमण्डलसे प्रकाशमान चन्द्र खस पडा। आज शुद्ध और सरल हिन्दी लेखकोंका सिरताज गिर गया। आज पुरातन अन्यकार, कवि और लेखकोंकी

#### रोग श्रीर महाप्रयास

मानमर्व्यादाका विशाल और अटल स्तम्म थसक गया। हाय! प्यारे बालमुकुन्द गुप्त आज कहाँ गये ! हाय रत्नावलीके रत्न, स्फुट कविताके मर्ममेदी कवि, शिवशम्भुके नशीले लेखक! तुम किथर हो! हाय, सदाका वह सरल स्नेह, स्नेह-भरी मर्त्सना प्रेम-भरे उपदेश और असर करनेवाले तुम्हारे चुटीले शब्द अब कहाँ मिलेंगे ! तुम्हारे तीव किन्तु शुद्ध और हितकामनासे भरे-पूरे चिट्ठे अब इस लोकमे कहाँ नसीव होंगे। प्यारे! मेरे मान्य माई! चलती बेर आपका दिल कैसा कठोर हो गया ? जो मन घर जाते-आते सदा दर्शन देनेके लिये दिन और गाडियोंका समय तक कह देता था, जो कई गांडियोंके फेल करनेपर भी दर्शन देता था, उसने चलते-चलाते इस लोकसे विदा होते समय दर्शन देनेसे क्यो नाहीं की । हा प्रिय अभिन्न हृदय । अब यह उलहना मैं किसे दूं 2 इसे कौन सुनता है। कौन इसका जवाब देगा 2 कौन मुझे इस समय समकावेगा ? हाय भादो ! तेरा नाम तो भाद्र था, तुमने क्यो ऐसा अमद्र काम किया। बुधवार! तू भी बडा अबुध निकला। शुक्र! तूने तो साहित्यमें बिलकुल अधियाला ही कर दिया। क्यों पुण्य तिथि एकादशी! क्या तुझे और कोई पुण्यात्मा उस दिन वैकुण्ठ भेजनेके लिये नहीं मिला, जो हिन्दी साहित्यके उस सिरमौरहीको तूने वरण किया। हा इन्द्रप्रस्थ ! तेरा पेट क्या अशोक, युधिष्ठिर, कर्ण, द्रोणाचार्य आदि पृथ्वीपालों,-एश्वर्यवानोंको उदरस्य करके नहीं भरा था, जो इस साहित्य भूषणको भी अपने कवलमे रख लिया! हा तरण-तारिणी यसुने! उज्ज्वल सलिले ! तू तो पृथ्से आजतक कितनेही भूपालोको तार चुकी थी, अभागिनी हिन्दीके एक बाबू बालमुकुन्दको बख्श देती तो क्या होता १ अगमनिगमके बोधक निगमबोध तीर्थ ! क्या तुम्हे भी अपनी छातीपर इमारे मान्यवर बाबू बालमुकुन्दको अग्निकी आहृति देना था। हा वाग्मिवर प॰ दीनदयाङ्जी! आपका कलेजा कैसे पुत्थरका हो गया १ जिसको आप सदा स्नेहसे आप्यायित करते रहे, उसको कैसे अस्तिक्ते सौँपा 2

--गोपाल गहर निवासी"

# [ १२ ]

# डायरीके पृष्ठोंसे

🕽 प्तजीको कृत्रिमतासे आन्तरिक घृणा थी। उनका जीवनक्रम प्रकाश्य, सादा और बाहर-भीतर एक समान था। जो वेश-भूषा चरमे रखते, वही बाहर भी। पहनावा घोती, पंजाबी कुरता या लम्बा बन्द गलेका कोट, सिरपर गोल टोपी, कन्बेपर दुपट्टा और मौसिम यदि जाडेका हुआ तो -गरम चहर। चाहे घरपर-भारतिमत्र कार्यालयमें देखिये, चाहे किसी सभामे या किसी मित्रके पुत्र-पुत्रीके विवाहोत्सवमे । उनका यही वेश था। उनकी दिनचर्या भी निश्चित एवं नियमित थी। प्रातःकाल सूर्योदयके पूर्व एक नैष्ठिक हिन्दूके कर्त्तव्यानुसार भगवत्स्मरण-के साथ वे शय्या-त्यागकर उठ जाते थे। उनको हुका-चिलम, बीडी-सिगरेट या तमाखू आदि सेवनका कोई व्यसन नहां था। उठते ही शौचादिसे निवृत्त हो स्नान कर छेते थे और तदनन्तर सन्ध्यावन्दन, गीता और विष्णुसहस्रनामादिका पाठ। इसके पश्चात् आठ बजेसे पहले पहले उनका अपने कमरेमें कामपर बैठ जानेका नियम था। वह कमरा ही भारतमित्रके सम्पादकीय विभागका कार्याख्य या द्फ्तर था। उसमें मेज क़र्सीकी जगह, बैठक फर्शकी थी। पुस्तकोंके लिये दीवालके सहारे आल्मारियां थीं। गुप्तजीके इर्द-गिर्द तरतीबवार समाचार-पत्र रक्खे रहते थे। उर्द , हिन्दी, अंगरेजी, बंगला, गुजराती और मराठी-सभी भाषाओंके पत्र भारतमित्र कार्यालयमें आते थे और उनको वे गौरसे पढते थे। अंगरेजी पत्रोंमें अमृतबाजार पत्रिकाके अप्रलेख और टिप्पणियां सर्वप्रथम पढनेके बाद वे स्टेटस्मैन और इंगलिशमेन इत्यादि

# डायरीके पृष्ठोंसे

पत्र, उनका अभिमत जाननेके लिये अवश्य पढते थे। पढनेके साथ-साथ इतपर तिसान भी लगाते जाते थे। भोजन करनेके बाद मध्याह्रोत्तर वे फिर अपने काममे आ इदते थे। गुप्तजी केवल सम्पादक ही नहीं, भारतिमत्रके सब कुछ थे। जिस दिन भारतिमत्र प्रकाशित होता उससे पूर्व, रात्रिको आर्डर देनेके लिये उनको देरतक जगना पडता। विज्ञापन, डिस्पेच और पत्राचार आदि सभी विभागोंकी देख-रेख निजमें रखते थे। भारतमित्रको सजानेके छिये चुन-चुनकर छेख, टिप्पणिया, समा-चार तैयार करते और कराते थे। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक कार्यो और सभा सोसाइटियोमे भाग हेते थे। सार्यकालको वे प्रायः ईडन-गार्डनमे घूमनेके लिये भी जाते थे। बङ्गवासीसे सम्बन्ध रखनेके दिनोंमे उनके सान्च्य भ्रमणके साथी पण्डित प्रभुद्यालजी पाण्डे रहे और भारतिमत्रमे आनेके बाद पण्डित जगन्नाथप्रसाद्जी चतुर्वेदी, बाबू रामदेवजी चोखानी, बाबू रामकुमारजी गोयनका और पण्डित शंभु-रामजी पुजारी प्रभृति। रात्रिमें भोजन करनेके पश्चात् गुप्तजी देरमे सोते थे और रातको लिखा भी करते थे। उनको एकान्तमे लिखना अधिक पसन्द था। सोनेसे पहले वे अपनी डायरी लिखते थे। उनकी डायरीके कुछ पृष्ठाश इस प्रकार हैं :—

सन् १८६२

ता० २५ फरवरी

आज पिडत प्रतापनारायणजीको काव्य विषयक चिट्ठी लिखी जानी चाहिये थी सो नही लिखी जा सकी। सवेरे शौचादिके पीछे स्रसागर पढा। रहवरका मेटर पूरा करके रवाना किया।

सन् १६००

ता० १ जनवरी

मोहन मेला देखने गये थे। पाँच-छै सालसे यह मेला जारी है पर हमने अबके ही देखा। कुछ चीजे सजाई गईं थी। कुछ फूल-पत्ते। दो-एक जगह नाच-तमाशा । एक रूपया टिकट होता है । पेट भरे अमीर गाडियोमें बैठकर आये और कुछ देर इधर-उधर फिर गये

#### ता० ३ जनवरी

दिन भर भारतिमित्रका काम किया। ७ बजे बड़ाबाजार लाइब्रेरीमे प॰ दीनदयाछ शर्माका व्याख्यान हुआ। बाबू रामदीनसिंह (बाकीपुर) मिले। पत्रका आर्डर रातके ३ बजे हुआ।

#### ता॰ २४ जनवरी

सन्ध्याको कुछ पत्र लिखे। ब्रह्म-समाजकी ठाकुर फेमिलीका वार्षिकोत्सव देखने गये।

ता० २७ जनवरी,

अलवर्ट हालमे मि॰ गाबीका व्याख्यान दक्षिण अफरीकाके विषयमे सुना। गोखले भी वहीं थे।"

### ता॰ १ जुलाई

पण्डित दुर्गाप्रसादजी सहित संवेरे शिशिर बाबूसे मिलने गये।

### सन् १६०३

ता॰ ६ जनवरी

आज सबेरेसे छेकर दिनके ४ बजे तक भारतिमत्रके लिये दिल्ली दरबारकी रिपोर्ट लिखी और भेजकर निश्चिन्त हुए। केम्पोकी तरफ गये। कड़मीर केम्पमे एक बहुत लम्बा आदमी देखा। टाउन हालमें सभा थी। बडौदा-महाराज सभापित थे। हिन्दू कालेजका इनाम दिया गया।

### ता० ८ फरवरी

रिववारके कारण तातील थी! दिन भर प० अमृतलालसे बाते हुई कुछ विशेष काम न हुआ। सन्भ्या समय हॅसीड सभा थी। सभापित हुए गुरु देवकीनन्दन। चतुर्वेदी जगन्नाथप्रसाद मौजूद थे।

# डायरीके पृष्ठोंसे

ता० ९ फरवरी

सवेरे अमृतलालजीको पचास रुपये देकर विदा किया। आज बा॰ रूडमल गोयनका आये। उनसे मिले। लेख लिखे। डाक ठीक की। मनिआर्डर लिये।

### सन् १६०५

ता० २ जनवरी

सवेरे परेड देखने किलेके मैदानमें गये। ज्ञानीरामजी साथ। दृश्य अच्छा था। मीड खूब थी। दोपहर बाद फेंसी फेयर देखने जूलोजिकल गार्डेन गये। मेलेका जमाव उत्तम था। खूब रौनक थी। मारवाडियोका जोर था। मौसिम साफ था।

#### ता॰ ६ जनवरी

सन्भ्या समय रामदेवजी चोखानी और जौहर साहब आये थे। रातको डाक्टर लक्षीप्रसाद।.

### ता० २३ जनवरी

### ता० २४ जनवरी

. कलकी ब्दोसे सडकोंपर कीचड था। पर सूख रहा था। सदी तेज थी, जो रातको खूब बढी। मौसम साफ है। पर ध्र्प सदींके सबब माल्लम ही नहीं होती। बाबू गोकरणसिंह बाकीपुरवाले आये, मिले। सबेरे मुन्नालाल चमडियाके साथ हवा-खोरीको गये थे। रातको बन्नूको पढाया

<sup>-</sup> वन्तू कहार उनका नौकर--गुवाला था।

#### ता० २५ जनवरी

कमाल सदी है। रातको सदींका ढेर हो गया। पजाबी सदी याद आ गई। सवेरे तेजीसे उत्तरीय हवा चलती थी। सन्ध्या तक सदीं रही। रातको भी रही। जमीनपर ठडसे पाव न रखा जाता था। कलकत्ते मे यह नई सदीं है। आर्ट स्कूल गये। ईश्वरीप्रसादको खा॰ दयानद, प्रतापनारायण तथा सूर्यमलकी तसवीरें दीं।.

#### ता॰ ९ फरवरी

२॥ बजे श्री विशुद्धानन्द सरस्त्रती विद्यालयके डेपुटेशनमे चन्देको गये। दुलीचन्दजी भी आये। धूमका डेपुटेशन था। ...सफलता अच्छी हुई। आनद खुब रहा। छोटे कोई ६॥ बजे।

### ता॰ ११ जुलाई

आज सन्ध्याको ८॥ बजे ग्राँड थियेटरमे "एक लिपि" पर प० दीन-दयाञ्जजीका ब्याख्यान सफलनासे हुआ । जस्टिस सारदाचरण मित्र समापति थे।

### ता० २२ जुलाई

नीसरे पहर श्रीविशुद्धानन्द विद्यालयमे गये। वहाँ जस्टिस सारदाचरण मित्र आये। एक लिपि विस्तार परिषद्के लिये कोई पौन घण्टे विचार हुआ।

#### ता० ३ अगस्त

आज सन्त्याको मारवाडी एसोसियेशनकी समामे विशेषता थी। ए॰ चौधरी, जे॰ चौधरी तथ्य भूपेन्द्रनाथ बसु आये थे और कई बङ्गाली थे। बङ्गाल पार्टीशनके लिये सहायता चाहते थे।

#### ता॰ ६ अगस्त

आज मारवाडी चेम्बर आफ कामर्समे जाना था। सन्ध्या समय चौबेजी

# डायरीके पृष्ठोंसे

आये। बङ्गाली लीडर मारवाडी चेम्बरकी मीटिंगमे गये थे। मारवाडियोंने चलनेकी 'हाँ' की। न

ता० ७ अगस्त

४ बजे आफिसके कई आद्मियों सहित 'टाउन हाल' गये बडी भारी मीटिंग थी। ऊपर-नीचे 'हाल' सब भरा था। मैदानमें बडा जमाव था। मारवाडियोंकी बडी भीड थी। बडा जोश था। सन्व्याकों लौटे। पन्द्रह-बीस हजारका जमाव था। ना० १५ अगस्त

पाण्डेजी † सिंहत ग्राण्ड थियेटरमे जाकर विपिनचन्द्र पालका व्याख्यान सुना।

ता० १८ अगस्त

पण्डित दुर्गाप्रसादजी टीबर 🕸 सहित आये । ना॰ १० सितम्बर

दोपहरको कोठी गये। भूरजी और द्वारकाप्रसाद चतुवदीसे मिछे। छौटकर आये तो पण्डित अमृतलाल मिछे। नवल, ज्ञानीरामजीके बाग गया, चौबेजी ले गये। विद्यालयमें जिस्टिस मित्र मिछे। 'एक लिपि' विस्तार परिषद् के नियम पढे गये।

क बगाल पार्टीशन (बगभग) का विरोध करनेके लिये कलकत्ते टाउन हालमें ना० ७ अगस्त सोमवार सन् १९०५ को एक विराट जन-सभा करनेका आयोजन किया गया था और उस सभामे सम्मिलित होनेका अनुरोध करनेके लिये ही उस समयके उक्त प्रमुख बङ्गाली नेता मारवाडी एसोसिएशन एव मारवाडी चेम्बर आफ कामसी स्वय उपस्थित हुए थे। उनके अनुरोबकी रक्षा की गई थी।

<sup>ा</sup> पण्डित उमापतिंदत्त शर्मा—उस समयके श्रीविशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालयके अध्यक्ष ।

<sup>्</sup>र बा॰ राधाकृष्ण टीबड़ेवाला,—जो आगे चलकर कृष्ण प्रेसके मालिक हुए और जिन्होंने 'मारवाडी' नामक पत्र प्रकाशित किया।

#### ना० १३ सितम्बर

 सन्त्याको नित्य वर्षा होती है। वर्षा ७॥ बजे हो चुकी थी तब पाण्डेजीके साथ जस्टिस सारदाचरण मित्रके मकानपर गये! वहाँ 'पूर्णिया' नामकी अद्भुत सभा देखी।

# सन् १६०६ ई०

#### ता० १० फरवरी

पण्डित माधवप्रसाद मिश्रसे गणेशदास जयरामवाली कोठीमें मिले। १० बजे लौटे। 'अवधपश्च' को एक चिट्ठी लिखी। शाम होगई। रातको चौबेजी पाण्डेजी आये।

#### ता० १६ फरवरी

एक लडका मदारीपुरका लिलतमोहन दास आया, जिसपर स्वदेशी आन्दीलनके लिये जुल्मसे तीन-तीन सजाएँ हुई हैं! . .

### ता० १९ फरवरी

· ....आजादकी पोथी दरबारे अकबरी समाप्त की। ता॰ १ मार्च

प्रताप चरित आरम्भ किया गया। बाकी छेख समाप्त किये गये। प्रतापका चित्र दोबारा बनवाया गया। बडी लागत आई, पर खासा निकल गया। ता० ११ मार्च

• •••होलीकी इस साल धूम रही। दिनभर रग उडा। बहुत लोग आये। सवेरेका हुल्लड १० बजे निबट जानेपर दिन भर हुल्लड था। १० बजे तक सड़कों पर रौनक थी। • ••

### ना० १७ मार्च

.. .. सबेरे धन्नू बाबूके यहाँ गये। शीतलाका मेला उनके मकानके पास कई दिनसे जारी है। एसोसियेशनकी सभामे ४ बजे गये। वहासे श्रीविद्युद्धानन्द सरस्वती विद्यालयके लिये गैंडातालाव स्कायरकी भूमि देखने गये ......

# डायरीके पृष्ठोंसे

ता० ७ एप्रिल

... . एसोसियेशन गये । ईरानमें एक घाससे घी निकलता है, उसकी बात पूछी गई । अधॉकी कारीगरीका कार्ड लिया । ता॰ १६ एप्रिल

५ बजे जौहरजीके साथ तिरहट्टीके पासवाली रेजनमें एक मुस्कमान इत्मदोस्त अमीरके यहा गये। यह लोग पटनेके हैं। .. ता॰ २१ एप्रिल

... सबेरे पुजारी बालमुकुन्दजी आये थे। वह मन्दिर देखने गये, जो सूर्यमलजीके घाटपर है, जिसे पुलिस कमिश्नर उठवा देना चाहता है। ता॰ २० मई

सलकियामे पण्डित मायवप्रसाद मिश्रके यहाँ गये। सन्ध्याको नावसे लौटे

ता॰ २४ जून

मिरजापुरके केदारनाथ पाठक आये थे। सम्ध्या तक बेठे रहे कीई २ घण्टे। ७ बजे जगन्नाथ घाटपर रथ दर्शनको गये। ता० १९ अगस्त

...कई दिनसे ऑखों पर गर्मी और गुव्वार है। सन्ध्या समय वासुदेव मिश्र आये। उनके साथ दुर्गाप्रसादजीके यहाँ गये। वहीं मोजन किया। वहाँसे केदारनाथ मिर्जापुरी सहित लौटे। रातको कुछ पढा।

ता॰ २३ सितम्बर

- . दोपहरको बन्नू बाबू सिहत सावित्री-कन्या-पाठशालामे गये। उन्हींके साथ घर लौटे। उन्होंने पुरी चलनेका अनुरोध किया। छेदी मिया घर गये। ता॰ ६ अक्टबर
- .. विष्णु दिगम्बरजीका गाना रूडमळजीके यहाँ हुआ। मुरारी साथ था। प्यारी बाबू मिले। विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालयके प्रिंसिपल मिले। ऐसा गाना मुना कि कम मुना था। ...

#### ता॰ १६ अक्टूबर

आज मातमका दिन है। गत वर्ष इस तिथिको लार्ड कर्जनने बङ्गभङ्ग किया था। सवेरेसे मण्डलियाँ गाती निकली और गङ्गा स्नान करने गई। हम भी लाला ज्ञानीरामजी सिंहत विष्णु दिगम्बरके यहा होते गङ्गा-स्नानको गये गङ्गा स्नान करके बगालियोंका रक्षाबन्धन देखकर महावीर, नवल सिंहत घर लौटे। सन्ध्याको सब 'फेडरेशन हाल' गये। बङ्गालकी सभा देखी।

#### ता० १७ अक्टबर

आज दीवाली (सवत् १९६३) है। पर रोशनीकी बहार कम है। कारण आज तीसरे पहर वर्षा हुई। उससे दीवालीकी सब सजावट नष्ट हुई। तथापि कुछ मीड-भाड हुई। कल ढाकाके नवाबने मुसलमानी पाडोमें बगालियोकी जिह्पर दीवाली की थी। उनके शोक पर हर्ष मनाया था!

#### ता० १९ अक्टबर

प॰ विष्णुदिगम्बरजी मिलने आये। उनको लेकर कई जगह मिलाने गये। ता॰ २१ अक्टूबर

सवेरा मुकामा घाटमे हुआ था। वहाँ भीडसे कुछ न कर सके। दिनमे एक जगह स्नान किया, फिर कुछ भोजन किया, ७। बजे कानपुर पहुचे। द्यानारायणजी निगम, नवाबराय सहित मिले। स्टेशनक एक गोरेने उनसे बडा खराब बरताव किया। खराब क्या, बडी बेईमानी और बदनियती की।

### ता० २२ अक्टूबर

(कानपुर) सवेरे स्नानादि डेरे पर किया। मोजन रामचद्रजीके मदिरमें सनाट्य पुजारीके यहाँ किया। यह मन्दिर दयानारायणजीके दादा वकील शिवसहाय-जीने बनाया था। दोपहर बाद गाडीमें बाबू दयानारायण सहित प० महावीरप्रसाद द्विवेदीजीके दर्शनको जुही गये। उनका स्थान शहरसे अलग है। सन्ध्याको मथुराको जानेवाले थे, पर पेटमें दर्द हो जानेसे जाना मुलतवी किया।

# डायरीके पृष्ठोंसे

ता० २४ अक्टूबर

सवेरे मधुरा रेलवे स्टेशनपर पहुचे। वहा गोस्वामी लक्ष्मणाचार्य, पण्डित रामचन्द्र, मोदी बदरीदास गाडी सिहत मिले। माल्यम हुआ कि पंडित दीनद्याछ्जी दो दिन पहले चल दिये। इरमुखराय दुलीचन्दकी वर्मशालामे उतरे। यमुना पार शौचादि जाकर यमुना-स्नान किया। भोजन गोस्वामीजीके घरपर किया। प्रोप्राम यात्राका तय किया। नन्दलाल वर्मा और क्षेत्रपाल शर्मासे मिले। सेठ कन्हैयालाल पोह्रसे मिले। ब्रज्यमण्डल क्रब देखा। गोस्वामीजीके यहा शयन किया। ता॰ २८ अक्टूबर

-क्षेत्रपालजीके घर गये। बहासे गाडीपर बैठकर स्टेशन पहुचे। बरसानेको चले। साथमे स्वय क्षेत्रपालजी, गोस्वामी झजनाथजी, गोस्वामी लक्ष्मणाचार्यजी, क्षेत्रपालजीकी एक कन्या और नौकर। दस बजेसे पहले 'कोसी' और ११ बजेसे पहले नदगाव पहुचे। सेठोकी बैलगाडी स्टेशनपर तो न मिली, नन्दगाँव मिली। उसपर असबाब डालकर प्रेम-सरोवर पहुचे। वहा सब प्रबन्ध सुन्दर था। लक्ष्मौनारायण-जीका मदिर सुन्दर है। प्रबन्ध पोहारोंका खूब था। मोजनादि करके ३ बजे यात्रा देखने गये। बरसानेमें लाड़लीजीका पुराना मदिर और जयपुरका नया मदिर देखा। यात्रा देखकर ८ बजे प्रेम-सरोवर लौटे। प्रसाद लेकर बड़े आरामसे सोथे। ना० २३ नवम्बर

सवेरा बम्बईके निकट ही हुआ। यह भूमि विचित्र है। समुद्र तट निकट है, यह जान पड़ने लगा। इरियाली—त्रृक्षोकी शोभा दिखने लगी। ८ बजे बम्बई उतरे ग्रान्ट रोड स्टेशनसे। चन्दावाडीमे ठहरे। यहा तैल-मर्दन, क्षौर, स्नानादि किया। भोजन दोनो समय स्थान ही पर किया। एक पहलवानसे, जो इसीमे रहते हैं, मिले। दोपहरके बाद सेठ खेमराजजीके प्रेसमें गये। उनसे बहुत बातें हुई। वहा कुछ फल खाये। पण्डित क्षेत्रपाल मिले।

#### ता॰ २४ नवम्बर

सवेरे स्नानादिके बाद पहलवानजीसे मिले। १० बजे सेठ खेमराजजीके मकान पर चाय पी, मोजन किया। उनका प्रेस घूम-फिरकर देखा। पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्कजी सम्पादकसे बातें कों। शामको बाजारकी तरफ निकले। अपोलो बदर पर गये। समुद्र-तटकी सेर की। रातको प॰ क्षेत्रपाल सहित गुजराती नाटक मडलीमें "सौभाग्य सुन्दरी" का अभिनय देखा।

### ता० २४ और २५ दिसम्बर

सवेरे ज्ञानीरामजी सिहत हवडा गये। स्टेशन पर दादा भाई नौरोजिके लिये भीड-भाड़ देखकर डाक देखी। एक्सप्रेस देखी। उसमे बाबू द्यानारायण आदि मिले। कुछ देर बाद प० दीनद्याळुजी आये। उनको झानादि कराया फिर विनायकजोकी धर्मशालामें पहुचाया। द्यानारायणका असबाब घर लाये। प० ज्वाला-प्रसाद मुराराबादी और कन्हैयालाल तन्न-वैद्यसे मिले। वहांसे प० मदनमोहन मालवीयके यहाँ गये। प० प्यारेलाल आये हैं। गोपालराम और गहमरके कई सज्जन आधे हैं। राहमें श्याममुन्दरदास और सप्रे मिले। रातको दीनद्याळुजी सहित प्रदर्शिनी देखने गये। विजलीकी रोशनी बार-बार फीकी पड जानेसे बडी गडवड़ी रही।

संवेरे प॰ दीनद्यालुजी और प॰ मदनमोहनजी मालवीयके यहाँ गये। १ बजे द्यानारायण आदि सहित कांग्रेस पहुन्ते। भीड अजीव थी, प्रवध भी निकम्मा था। पहले स्वागत-सभाके सभापित रासिबहारी घोषकी स्पीच हुई। उत्तम थी। फिर दादा भाई उठे। कुछ कहकर अपनी स्पीच गोखले महोदयके हवाले करके बैठ गये। उनकी स्पीच गोखलेने सुनाई। चौबेजी, \* निगम, हम, बराबर खड़े रहे।

### ता॰ २८ दिसंबर

ता० २६ दिसम्बर

सवेरे कुछ इयर उधरके काम किये। ११ बजे निगमजी सहित काग्रेस पहुचे। जगह मुशकिलसे मिली े भीड खूब थी। मट्टजी सिले +। आज विपिन बाबू और नर्म दलसे खूब छेड-छाड रही। काम आरामसे निबट गया।

<sup>\*</sup> पं॰ जगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी।

<sup>+</sup> पाण्डत बालकृष्णजी सट्ट ।

# डायरीके पृष्ठोंसे

ता० २९ दिसंबर

आज काग्रेसका चौथा दिन है। भट्टजी (हिन्दी प्रदीप-सम्पादक) से मिले। वह हमारे स्थान तक आये। पिडत दीनद्याळुजीसे शामको मिले। ता॰ ३० दिसबर

सवेरे द्यानारायण साथियों सहित बदरीदासके बगीचे गये। वहासे सेरको निकल गये। सन्ध्याको लौटे। लाला ज्ञानीरामजीने बुटेनिकल गार्डनकी सलाह की। २ बजे उनके "हाल्रवासिया बोट" से वहा गये। पिंदतजी थे, ज्ञानीराम तथा अन्य १० आदमी। वहासे ६ बजे लौटे। रातको ८॥ बजे विद्युद्धानन्द सरखती विद्यालयमे प० मदनमाहनजी मालवीय और प० दीनद्यालुजीका व्याख्यान हुआ। १० बजे सभा विसर्जित हुई। लौटकर सोये।

ता० ३१ दिसंबर-

सवेरे-क्षेत्रपाल शर्मा मिला। द्यानारायणके कुछ काम कराये। दोपहरको प॰ दीनद्यालुजीसे मिलने गये। आकर 'निगम मण्डली' को विदा किया। वह ६ बजे स्टेशन गये। लाला और चन्दूलाल साथ गये। एक्सप्रेससे केवल नवाबराय जाने पाये। निगम भाई ११ बजे पसजरसे गये।

### सन् १६०७

ता० ११ जनवरी

.. ३१ बजे बागबाजार प० चन्द्रशेखरधरजीके पास गये। उनसे मिले, हाथ दिखाया। प० दुर्गाप्रसादजी नहीं थे। उनके साथ लौटे। सन्धाको दुर्गाप्रसाद मिश्रजी प० बदरीनारायण चौधरी सहित आये। ८ बजे जस्टिस सारदाचरणजीके यहा डेपुटेशन बडाबाजार लाइब्रेरीका गया—ज्ञानीरामजी, नारायणदास, फूलचद हम। उनसे मिले। उन्होंने प्रेसिडेंट बनना स्वीकार किया। ता० २८ जनवरी

सवेरे ८ बने काबुलके अमीरको देखने गये। स्ट्रैन्ड रोडसे उसकी सवारी देखी। भीड खुब थी। अमीर सादा पोशाकमें थे। वहांसे खौदते दुर्गाप्रसादकीके यहा ठहरे । चन्द्रशेखरधर और चौधरी बद्रौनारायण मिले । उनके साथ कविराज गणनाथ सेनके यहा आये ।.. लेख गोपालरामके पास भेजा ।

#### ता॰ १ फरवरी

दिन बदरीला। तबीयत ठस थी। रातको अभ्युद्यका पहला नबर मिला।.....

### ता॰ ६ मार्च

- .. सन्त्याको रामकुमार गोयनका सिहत ईडन गार्डन गये। राहमे ईश्वरी-प्रसादसे मिले। तसवीरोंके लिये कह आये। लाइब्रेरीकी मीटिंगमें शामिल हुए। ता॰ १० मार्च
- . दुलीचद्जीके वगीचेमें "आर्किड शो" देखने गये। अच्छा सजा था। .....साइव लोगोंकी वडी भीड थी।

### ता॰ १० एप्रिल

... ..प० दुर्गाप्रसादजीके जाकर वैश्य समामें गये। राजस्थान अनाथालयकी समा थी। जेलर नौरङ्गरायजी खेतान आये थे।

### ता॰ २१ एप्रिल

. देवीप्रसाद्जी उपाध्याय (रामनगर) सहित "काँठलपाडां" के बङ्किम उत्सवमें गये। महावीरप्रसाद, कृष्णानद साथ थे। (१) बङ्किमका घर (१) ठाकुरबाडी (३) देवीमवन देखा। काँठालपाडा उजाड गाव है। 'काठालपाडां मेलेमें बगाली लड़कोंका "लाठी खेलां" देखा। रेलमे देउस्कर साथ थे। ९ बजे लौटे। महावीरप्रसाद सहित सीघे बाह्मण समामें गोपाल मिद्रमें गये। माधवप्रसाद मिश्रके लिये शोक समा थी।

### ता० १० मई

... .लाइब्रेरीमें पाडेजीसे मिले। वहां लाला लाजपतरायकी गिरफ्तारीकी खबर मिली। ...•

<sup>\*</sup> महाराष्ट्र पण्डित सखाराम गणेश देउस्कर हितवादी (बॅगला) के सम्पादक और "देशेंरकथा" के लेखक।

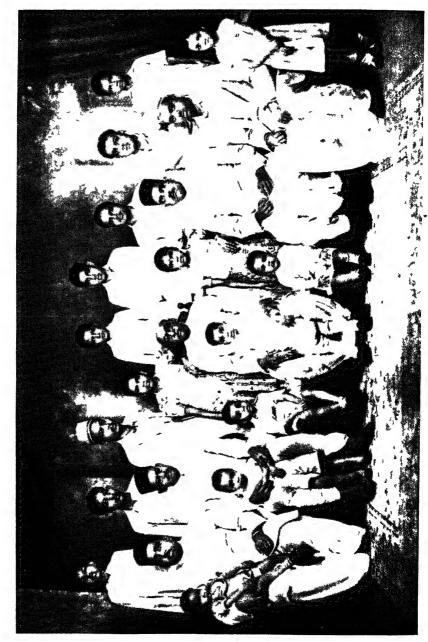

बायीं औरसे बैठे हुए—श्री जगदीशप्रसाद, श्री परमेश्वरीळाल, श्री नवळिकिशोर, श्री वंशोधर, श्रो हरिकुष्ण।

# [ १३ ] बिखरी हुई बातें

प्रजी, जिस प्रकार समालोचना करते समय दोषपूर्ण रचनाके लिये लेखककी त्रुटियां दिखानेमे नहीं हिचकते थे, उसी प्रकार किसीकी उद्धार कृतिकी प्रशंसा करनेमें सङ्कोच नहीं करते थे। गुणियों के गुणों का परिचय देनेमें बड़े उदार थे। यथाशक्य मित्रों की सहायताके लिये वे तच्यार रहते थे। जिस समय हिन्दी बङ्गवासीको गुप्तजीने छोडा, उनका प० अमृतलाल चक्रवर्तीजीसे वैमनस्य होगया था, किन्तु जब चक्रवर्तीजीको किसी व्यक्तिगत लेनदेनके मृगड़ेमें दिवानी जेलकी सजा हो गई, तब गुप्तजी जेलमें पहुँचे और अधिकारियोंसे मिलकर उनके लिये न केवल सुख-सुविधाकी समुचित व्यवस्था करायी, प्रत्युत उनके आश्रितोंको भी सहायता देकर कष्ट सहनसे बचाया। इसके बाद बजटमे गुंजाइश न रहनेपर भी आश्रय-रहित दशामें श्रीचक्रवर्तीजीको अच्छा वेतन देकर अपने साथ भारतिमत्रमें रक्खा। उस समय उन्होंने इन शब्दोंमें चक्रवर्तीजीका परिचय प्रकाशित किया था:—

"हमारे पाठक पण्डित अमृतलालजीसे अपरिचित नहीं हैं, तथापि हिदी-रिसकों पर उनके सब गुण विदित नहीं हैं। वह बङ्गाली हैं, किंतु हिदीके बड़े प्रेमी हैं। खाली बड़े प्रेमी ही नहीं, उन्होंने हिन्दीको बड़ी भारी सहायता पहुचाई है। उन्होंने वह काम किया है जो किसी हिन्दुम्थानीसे भी आज तक नहीं हुआ। हिन्दी भाषामें जो आज इतने बड़े-बड़े, इतने उत्तम और सस्ते पत्र दिखाई देते हैं, यह सब उन्होंके दिखाये पथके प्रतापसे हैं। आप ही हिदी बङ्गवासीके जन्मदाता हैं। आपहींके बुद्धि-बल्से उसका इतना प्रचार हुआ। आपहींकी चेष्टासे हिंदी अखबारोंको आज इनारो

ग्राहक मिलने लगे हैं। आपकी लेखनीके जोरने उर्दू पढनेवालोको हिदीकी ओर खेचा। हजारो उर्दू-दास हिन्दीके चेले हुए। आज और भी लोग चाहे तो अच्छे-अच्छे अखबार निकाल सकते हैं, िकन्तु दस-ग्यारह साल पहले यह बात िकसीके प्यानमे न थी िक अचानक अखबारोकी इतनी उच्चित हो सकती है। इसमे कुछ सन्देह नहीं है िक पण्डित अमृतलालजी पथ न दिखाते तो हिन्दीकी उच्चित अभी और अधेरेमे पडी रहती। हिन्दीपर, हिन्दुस्थानियोपर उनका बडा अहसान है। पण्डित अमृतलालजी हिन्दी, बहुमाषा और सस्कृतके पण्डित होनेके सिवा अगरेजीके बढ़े पण्डित हैं। आप बी ए हैं, स्वधर्म-प्रेमी हैं। आपकी लेखनीकी स्वधर्म-प्रेमके लेख लिखनेमें धाक बंधी हुई है। हिन्दी सम्पादकोमे ऐसे अनुभवी पुरुष बहुत कम हैं।" :

इस सद्य व्यवहारके छिये चक्रवतींजी यावज्ञीवन गुप्तजीका स्मरण कृतज्ञतापूर्वक करते रहे ।

\* \* \*

नये लेखकोका उत्साह बढ़ानेमें गुप्तजी बडा आनन्दानुभव करते थे।
मुस्लिम-शासन-कालके इतिहासवेत्ता मुन्शी देवीप्रसादजी मुन्सिफने
"में और मेरी हिन्दी सेवा" शीर्षक लेखमें अपनी हिन्दी सेवाका श्रेय
दो महानुभावोको दिया है, जिनमें एक थे बाबू बालमुकुन्दजी गुप्त और
दूसरे काशी-नागरी-प्रचारिणी सभाके बाबू श्यामसुन्दरदासजी बी० ए०।
मुप्तजीने मुन्शीजीसे मुसलमानी शासन-कालकी फारसी तवारीखोंसे
हिन्दीमें "हुमायू नामा", "जहाँगीर नामा", 'खानखाना नामा" आदि
परमोपादेय पुस्तके तैयार कराके भारतिमत्रके उपहारमें दी थीं। केवल
मुन्शीजीको ही नहीं, उनके सुयोग्य पुत्र श्री पीताम्बर प्रसादको भी
मुप्तजीने उनकी हिन्दी-रचनाके लिये पीठ थपथपाकर शाबासी दी थी।
कहाँने लिखा था:—

<sup>\*</sup> भारतमित्र, सन् १९०३ ई०।

# बिखरी हुई बातें

मुन्शी पीताम्बरप्रसाद जोधपुरी मुन्शी देवीप्रसादजीके पुत्र हें । हिन्दीमें 'प्रीतम' और उर्दू-फारसीमें 'अखतर' आपका उपनाम है । इसने आपकी उर्दू किवता देखी है । बहुन अच्छी किवता करते है और उसमे विशेषता यह है कि अधिक व्यान आपका नीतिकी ओर है । किसी मौकेसे आपकी उर्दू-फारसीकी किवताका परिचय भी दिया जायगा । यह हर्षकी बात है कि आपका ध्यान हिन्दीकी ओर भी हुआ है । आपके दादा भी एक अच्छे किव थे, वह केवल फारसीमें किवता करते थे । फारसीमें उनकी एक मक्तमाल और दूसरी कई किताबें हैं और इनके पिता मुन्शी देवीप्रसादजीका नो कहना ही क्या है, वह उर्दू-फारसीके एक बड़े किव और मुलेखक हैं । इस देशका इतिहास जाननेमें वह अपने ढगके एक ही पुरुष है । आजकल उनका ध्यान हिन्दीकी ओर विशेष हुआ है । इस प्रकार मुशी पीनाम्बरप्रसाद पुश्तेनी किव हैं । इमें मरोसा है कि वह हिन्दीमें ख्व अभ्यास बढ़ावेंगे और अपने पूज्य पिताकी भाति हिन्दीमें अच्छी-अच्छी पुस्तकें लिखेंगे । आजकल जोधपुरमें वर्षा नहीं है । आपका एक सवैया उसीपर इस प्रकार है —

"दुनिया दुख पावत नीर बिना,
तुम नेक द्या दरसावत ना।
कुम्हलावत गुल्म लता तरु वेलि,
इन्हें जलतें सरसावत ना।
करते पिउ पिउ पपीहराके,
हियरा मरते हरसावत ना।
चढि आवत है नित कारी घटा,
तरसावत है बरसावत ना।

दूसरा सवैया प॰ देवराज पचानन शास्त्रीकी समस्या पैर लिखा है —

"तज्ज दीजिये कामस्कूरपनो, इरि नाम कमू विसरावनो ना। सन्मान करो सबको हित सो,
अभिमान कमू उर लावनो ना।
कलपावनो प्रीतम चाहौ इते,
चित कौनहु को कलपावनो ना।
ग्रुभ काज बनै सो निसक करौ,
मरजावनो है फिर आवनो ना।"\*

हास्यरसावतार स्वर्गीय पण्डित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी गुप्तजीके घितिष्ठ मित्रोमेसे थे। चतुर्वेदीजी चपडेके व्यवसाय-क्षेत्रसे सम्बन्ध रखते थे। उनके फार्मका नाम 'श्रीमिर्जामल जगन्नाथ' था। गुप्तजोने चतुर्वेदीजीको हिन्दी-सेवामे अधिकाधिक प्रवृत्त किया। भारतिमत्रके कालम चतुर्वेदीजीके लेखों और किवताआंके लिये खुले रहते थे। विद्या-वारिधि प० ज्वालाप्रसादजीके किनष्ठ सहोद्र प० बलदेवप्रसाद मिश्रकों भी गुप्तजीने हिन्दी सेवाके लिये उत्साहित किया था। इस प्रसङ्गमे पण्डित बमापतिदत्त शर्मा बी० ए०, पण्डित अक्षयवट मिश्र काव्यतीर्थ, बा० राधाकृष्ण टीबडेवाला, बा० रामकुमार गोयनका, प० कालीप्रसाद तिवारी और बाबू भगवतीप्रसाद दाक्का आदि सज्जनोंके नाम स्मृतिपथमे आते हैं। इन सबके लेख भारतिमत्रमे छपते थे।

श्रीसत्यनारायण, जो आगे चलकर अपनी प्रतिभाके प्रसाद्से किवरत्न कहलाये, पण्डित श्रीधर पाठकके स्नेह-भाजन थे। बचपनसे ही किवरत्नजी, पाठकजीकी किवताओको बढ़े चावसे पढ़ते थे और अपनी इस समयकी रचनाओंसे उनको अवगत करते रहते थे। एक बार सत्यनारायणने एक किवता बनायी और पाठकजीने उस किवताको प्रकाशनार्थ अपने मित्र भारतिमत्र-सम्पादक गुप्तजीके पास भेज दिया। गुप्तजीने किवता तो प्रकाशित कर ही दी, उसके साथ ही एक टिप्पणी

<sup>\*</sup> भारतमित्र, सन् १९०६ ई०।

# बिखरी हुई बातें

भी चढा दी। दिप्पणीमें सत्यनारायणजीको पीठ भी ठोकी और सछाह भी दी। उन्होंने छिखा था:—

"यह एक बालककी कविता श्रीयुक्त प० श्रीयर पाठककी मारफत इसारे पास पहुची है। बालक तिबयतदार है, यदि अभ्यास करेगा तो मिवष्यमे अच्छी कविता कर सकेगा। अपनी तरफसे इस इतना ही कहते हैं कि भाषा जरा वह और साफ करे। बुळ तये ढगकी कवितामे अभ्यास बढावे, क्योंकि जिस ढगकी यह कविता है, वसी हिन्दीमें बहुत अधिक और उत्तमसे उत्तम हैं। चुकी है।" \*

इसी प्रकार गुप्तजीने कविवर पण्डित छोचनप्रसादजी पाण्डेय साहित्य-वाचस्पतिको भो उनके बाल्य-काछमे प्रोत्साहन दिया था, जिसका उल्लेख श्रीपाण्डेयजीने अपने छेखमे अन्यत्र स्वयं किया है।

\* \* \*

स्वर्गीय कविरत्न सत्यनारायणकी वह बाल-रचना यह है, जो गुप्तजीकी टिप्पणी सहित भारतिमञ्जमे २०-५-१९०३ को प्रकाशित हुई थी —

बिर्या जनम गमायो अरे मन।

रच्यो प्रपन्न उदर पोषणको रामको नाम न गायो,

तरुणित तरल त्रवलिको लखिके हाय फिल्ह्यो भरमायो॥

रह्यो अवेत चेत निंह कीन्हो सगरो समय बितायो,

माया जाल फॅस्यो हा अपुने उरिक्त भलो बोरायो॥

पर तियको हिय देत न हिचकत नेक नही सरमायो,

भगवा भेष ध्रस्यो छपर ते नाइक मूंड मुंडायो॥

जन मन रजन भव भय भजन अरु प्रभुको बिसरायो,

नित प्रति रहत पापमे रत तू कबहु न पुण्य कमायो॥

मगलमयको नाम तज्यो विषयनसो लिएटायो,

सत्यनारायण हरि पदपङ्कज भजो होय मन भायो॥

—प॰ सत्यनारायणकी जीवनी (श्रीबनारसीदास चतुर्वेदी)
पृष्ठ ३८-३९

गुप्तजीके भारतिमत्र-सम्पादन-समयमें सहकारी बाबू महावीरप्रसाद गहमरी थे। सन् १६०० से ही वे उनकी सहकारितामें आ गये थे। बाबू महावीरप्रसाद पत्रकारितामे गुप्तजीके हाथके नीचे रहकर ही पारङ्गत हुए थे। वे प्रायः बोलकर गहमरीजीसे 'लेख' लिखाया करते थे। थोडे समय तक प० चन्दलाल चौधरीने भी गहमरीजीके साथ साथ भारत-मित्रमे सहायक सम्पादकत्वेन कार्य किया था। पण्डित चन्द्रहाल, हिन्दी बङ्गवासी-सम्पादक बाबू हरिकृष्ण जौहरजीकी सिफारिशसे रक्खे गये थे। भारतमित्र प्रेस और पत्रके मुद्रक - एवं प्रकाशक पण्डित कृष्णानन्द शर्मा थे और मेशीनमेन थे छेदी मिया। छेदी मियां बिहारके रहनेवाले एक लम्बे-चौडे जवान थे। गुप्तजीका उनपर पूर्ण विश्वास था। वह बडे नेक मुसलमान थे। यहाँ पण्डित रामानन्द शर्मा और बाबू नवजादिकछाछ श्रीवास्तवके नाम भी उल्लेखनीय है। ये दोनों ही सज्जन प्रतिभा सम्पन्न थे, उन्होंने गुप्तजीके छिखे छेखोंकी कापियाँ पहकर इतनी योग्यता अर्जित की कि क्रमानुसार कम्पोजीटरसे प्रूफरीडर होकर पत्र सम्पादक बननेमे सफल हुए। जब सन् १६०६ में बाबू पूर्णचन्द्रजी नाहर एम० ए० की प्रेरणासे बाबू प्राणतोषदत्त बी० ए० के तत्त्वावधानमे "वीर भारत" नामक एक बडे आकारका साप्ताहिक हिन्दी पत्र कलकत्ते-से प्रकाशित हुआ, तब उसके सम्पादनका भार प० रामानन्द और बाबू नवजादिकलालको ही सौंपा गया था। इसके कई वर्षो बाद पटनेसे 'पाटलिपुत्र' प्रकाशित हुआ, तो उसके सम्पादकीय विभागमे भी पण्डित रामानन्द शर्मीजीने योग्यतापूर्वक कार्य किया था। बाबू नवजादिकलाल 'मतवाला मण्डल'में रहनेके बाद "चांद" द्वारा हिन्दीकी सराहनीय सेवा कर गये हैं।

# बिखरी हुई बातें

गुप्तजीकी द्यालुताके एक-दो उदाहरण यहां दिये जाते हैं:-- उनका नौकर धन्नू कहार नामका एक गुवाला था। वह भोला-भाला आदमी था। घन्नू एकबार छुट्टी लेकर घर गया हुआ था। उसने अपने पहुँचनेके दिनकी सूचना किसीसे लिखवाकर कार्ड द्वारा भेज दी थी। गुप्तजीने सोचा, वह गरीब छलछिद्ररहित आदमी है, स्टेशनके भीड़ भडक्केमें भौंचका-सा होकर कहीं रास्ता न भूल जाय और उसे मकान तक पहुँचनेमें कष्ट होगा—वे खयं स्टेशन पहुँचे और अपने धन्नूको लिबा लाये। 'स्लेट बरता' मंगवाकर धन्नूको गुप्तजीने खुद 'क, ख,ग, घ, रू' से आरम्भ कराके साक्षर बना दिया था। प्रतिदिन रातको वे उसे अपने पास बिटाकर पढ़ाया करते थे।

गुप्तजीके एक मित्र श्रीमोहनलाल मेरठसे आनेवाले थे। ३० मई सन् १६०६ की बात है। इस दिन मोहनलालजी तो नहीं आ पाये, किन्तु स्टेशन पर उन्हें एक अज्ञात कुलशील भूला-भटका लडका मिल गया। वह रो रहा था। गुप्तजीके पीछे-पीछे चला आया। उसे दो-तीन दिन रक्ला और पीछे अपने पाससे खर्च देकर उसके घर भेजा।

गुप्तजो अपनेसे घनिष्टता रखनेवाले किसी व्यक्तिका भी दोष छिपाते नहां थे। ऐसे ही एक मित्र कई वर्षोंके बाद एकबार मिलने आये थे। उनकी यथोचित आवभगत करदी गई। उनके लिये अपनी डायरीमें गुप्तजी लिखते हैं:—

"सर्वरे काम कर रहे थे। अचानक बाबू आत्माराम पटियालावाले आगये। अजब ठाठ है। साहबाना पोशाक, खाना-पीना सबन चोटी कट, जनेऊ नदारद। प्राड होटलमे ठहरे, अफसोस हुआ। मगर लाचारी। बी० ए० हैं, इजिनीयर है। 'राय' है। ठाठ बाठ है। आप तो होटली हैं पर आपका खत्री नौकर हिन्दू-पन पर मरता है।"

उर्दृ मासिक पत्र 'जमाना'के सुयोग्य सम्पादक मुनशी द्यानारायण निगम गुप्तजीके विशेष कृपापात्र थे। किन्तु उर्दू पत्रोका परिचयात्मक इतिहास निबन्ध रूपमे छिखनेके सिछसिछेमें 'जमाना' की खरी आछो-चना करते समय उन्होंने मित्रताकी परवा नहीं की। जब निगमजीने उनको उछहना छिखा, तब उन्होंने उनके नाम अपने ३०-११-१६०४ के पत्रमे छिखा:—

"जमानेका रिच्यू करते मैंने जो कुछ लिखा है, उसका मतलब यही है कि, हर बातमे खूब वाजह और सही तौरपर लिखना चाहिये। अपने मजहब वर्षे राकी नाहक तौहीन और हिकारत न करना चाहिये। मैं विलायत यात्राका विरोधी नहीं और नमें छोटी उम्रके बच्चोकी शादी पसन्द करता हूं। हाँ, अंगरेजी होटलोंमे हिन्दुओंके लड़कोंको देखना पसन्द नहीं करता।"

## इसके बाद ता० ४-१२-१६०४ के पत्रमें फिर लिखा :--

"हिन्दुओंकी मआशारतमें कितनी ही बाते चाहे तकवीमपारीना हो जायं, उनका एवं अदबसे दिखाना हिन्दूके बचोंका काम है, चिद्रती और चकवस्तने ऐसे वाहियात ढगसे हमले किये हैं कि अगर उन लोगोंमें इस बातकी समम्म होती तो शामन्दा होते। आपको अगर चुमतीं तो आप जरूर बगैर नोट किये, कभी न छापते। आप बादमें समम्मेंगे कि उन्होंने कहाँतक ज्यादती और लापरवाहीसे काम लिया है, बल्कि नफरतसे उन लोगोंने बानियाने हिन्दू अमेंकी नियत पर हमला किया है और मजा यह है कि खाली अपने बहमसे। हिन्दू मजहब इन बातोंसे कोसों दूर है। जरूर आपको सब मज़ामीनसे इत्तिफाक नहीं होसकता, मगर जहां कुछ बेऐतदाली हो, वहां कुछ कहना आपका काम है। ज़रूर बहस-तलब मजामीन निकलें, मगर तहजीबको हाथसे न जाने दिया जाय अ"

निगम साहबके नाम समय समयपर भेजे हुए गुप्तजीके पत्रोके कुछ अवतरण यहाँ दिये जाते हैं:—

# विखरी हुई बातें

.... "उर्दू अखबारातपर जो सिर्लासला मजामीन लिखा गया है, अभी उसके ह नबर निकले हैं, ४ नबर उर्दूपर और हो सकते हैं, फिर तीन चार नबरमे हिन्दी अखबारातका तज़करा होगा, वह भी बहुत ज़रूरों है। इस मजमूनके लिखनेसे मेरा मतलब प्रेसकी इसलाह और उर्दू-हिन्दीके भगड़ेका तिस्प्र्या है, जिसकी बहुत ज़रूरत है। यह मजमून भारतिमत्रमें निकला मगर अफसोस है कि उर्दू अखबारवाले हिन्दीसे महज़ नावाकिफ हैं, इससे मुझे उसका तर्जुमा एक उर्दू अखबारने छपवाना जरूरी है।"

"याद रहे यह 'जमाना' की तरक्की और शोहरतके लिये बहुत खराब है (कि वह वक्त पर न निकले). 'पची' हर महीने न निकलनेसे उसकी इजल नहीं हो सकती। न उसमें कोई मज़मून ही ताज़ा रहता है।".

"'जमाना' चलाना हो तो अपना ही रिखये। वर्ना लपेटकर ताक्रफर रख दीजिये जिसकी शैं है, उसीसे चलती है, दूसरा नहीं चलन सकता।".

"मुन्शी सजाद हुसेनसे आप मिले थे, उनकी क्या हालत थी १ उन्हर उर्द् लिखनेवालोका वह बादशाह है। मैं भी अवधपचमे लिखा करता था। जमाना हो गया। मैं उर्दू लिखना ही भूल गया। शायद कलकत्ते जाते मैं कानपुर ठहरू और आपसे भी मिलता जाऊं। पण्डित प्रतापनारायण मिश्र कानपुरमे हिन्दीके एक लासानी लिखनेवाले थे, उनसे तआहफ था, अब राय देवीप्रसाद साहब वकीलसे है।"...

"अवधपच' से कभी बढ़ी दोस्ती थी। सन् १८८४ से १८८७ तक मै उसमें लिखा करता। मगर मुन्शी सजाद हुसेन साइबकी यह बेमरव्बब्बती है कि भारतिमत्रसे अवधपचका बदला बद कर दिया। •वजह यह है कि, मियाँ साहब हिन्दी नहीं पढ़ सकते।"

... "उर्दू एमोअल्लामे मैंने 'मुल्लामसीह' लिखना शुरू किया है। देखा होगा।"

"फरवरी सन् १९०५ के जमानाके नबरमें नौबतराय साहबका छोटा-सा मज़मून दागकी निस्वत काबिले तारीफ है। नौबतराय साहबका तर्जे तहरीर बडा पख्ता है।"

- "आज़ादकी किताबोंका खुब मुतालय किया है। इसकी एक मुख्तिसर 'लाइफ' निकलने दीजिये । बादमें प्रतापनारायण, हरिश्चन्द्र, सज्जाद हसेन अवधपच, मिर्जा महम्मद बेग आशिक, सितम जरीफ ( मेरे उस्ताद ) की लाइफके लिये कोशिश करू गा। वक्त मिला तो इरादे बहुत हैं, वर्ना मजी अगवानकी।"
- "अगर आजादकी निस्वत में कुछ भी और न लिखं तो भी मेरा मज़मून मुकम्मिल है। मगर नहीं, कमसे कम तीन चार मज़मून मुझे और लिखने हाँगे। शायद दिसबर (१९०६) तक माहबार निकलते चले जायंगे। यह मज़मन मैंने खास 'जमाने' के लिये लिखा है। भारतिमत्रमें अगर निकलेगा भी तो 'जमाने' से तर्जमा होकर।".....

"मेरे जीमें हिन्दीका एक माहवार रिसाला निकालनेकी समाई हुई है, जिसकी बड़ी ज़रूरत है। इिन्दीमें सिर्फ एक सरस्वती है, जो ऊपरसे परी बनी हुई है। मगर अन्दरसे... '

... "पडित दीनदयाळुजीसे जमानाके लिये कुछ हासिल कर सक्ँगा। गीताका अर्थ वह बहुत आला दर्जेका जानते हैं। वही अगर लिखरें तो कमाल हो जाय।".

..."मुल्ला मसीह पर दूसरा मजमून लिखना चाहता था, मगर कामयाबी

नहीं हुई।" ..

"में मसौदा तो कभी रखता ही नहीं।"...

सन् १८६३ के आरंभसे सन् १६०७ के अर्द्ध भाग तक, गुप्रजीका कलकत्ता कार्य-क्षेत्र रहा। वे सभी समुदायों और संस्थाओं के हित-चिन्तक एवं सहायक थे। प्रारम्भमें मारवाडी समाजमें विद्याभिक्चि और

# विखरी हुई बातें

सार्वजनिक जीवनकी भावना उत्पन्न करनेमें गुप्तजीकी लेखनीने वडी सहायता पहुँचाई थी, यह कहना ही पड़ेगा। उस समयके उत्साही मारवाडी युवकोंकी मित्र मण्डलीने सन् १८६८ के दिसंबरमें बाबू तुलारामजी गोयनकाको सभापति, बावू रंगलालजी पोहारको सेकेटरी और बाबू मोतीलालजी चाँदगोठियाको एसिस्टेंट सेक्रेटरी बनाकर 'मारवाडी एसो-सियेशन' की स्थापना की थी। इस मित्र मण्डलीमें बाबू शिवनाथरायजी सेखसरिया, बाबू हरमुखरायजी चोखानी, बाबू श्रीनिवासजी गोयनका, बाबू माघोप्रसाद जी हळुवासिया, बाबू मुन्नालालजी चमडिया, बा॰ फूळ-चन्द्जी हळुवासिया, बा० रामगोपाळजी खेमका, बा० प्रहळाद्जी डालमिया, बाबू नरसिंहदासजी भिवानीवाला, बाo गंगाप्रसादजी सोनी, बा० शिवप्रसाद जी गाडोदिया और बाबू जयलालजी भिवानी-वाला आदि सञ्जन सम्मिलित थे और उनको गुप्तजीका पूर्ण सहयोग प्राप्त था। स्वयं अप्रवाल होनेके नाते वे अपनेको मान्वाडी समाजसे पृथक नहीं मानते थे। उनको मारवाड़ी एसोसिएशनका आग्रह पूर्वक सदस्य बनाया गया था। मारवाडी एसोसिएशनके २ फरवरी १८६६ के उत्साह-पूर्ण अधिवेशनमें सर्वप्रथम तीन प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे, जिनमे एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव था-"देशी शिल्पकी उन्नति" के विषयमे। इसपर अपना मन्तन्य प्रकट करते हुए बाबू जयलालजी भिवानीवालाने कहा था "जब तक हमलोग अपने ओढ़ने-पहनने और बरतावकी चीजें अपने ही देशमे तैयार करने न छगेंगे, तब तक हमारी हाछत ठीक न हो सकेगी। इस समय प्रायः सब चीजे विदेशी ही बरत रहे है। हमारा शरीर विदेशी चीजोंसे आच्छादित है। हमारा टका-पैसा सब विदेशी शिल्कारोंकी जेबोमे चला जाता है।" स्वीकृत प्रस्ताबोके हवालेसे एसोसिएशनका परिचय देते हुए गुप्तजीने २० मार्च (सम् १८६६) के भारतिमत्रमे "होनहार सभा" शीपक एक प्रभाकोत्पादक

हेख प्रकाशित किया था। ये बाते स्वदेशी-आन्दोलनयुगका आरंभ होनेसे पहले की हैं। गुप्तजी, मारवाडियोमें आत्मशक्तिकी कमी और आत्म-गौरवका खमाव अनुभव करते थे और इसके लिये वे बराबर उनका भ्यान खाकर्षित करते रहते थे। गुप्तजीके एक लेखका कुछ अंश है:—

"मारवाडियोंने कलकत्तेमे बहुत कुछ नाम पैदा किया है। उनकी दशा यहा बहुत अच्छी है। उनकी सख्या भी खूब है और नित्य बढ़ती जाती है। यहां के वाणिज्यकी कुझी मानों उन्हींके हाथ मे है। सब लोग उनकी उद्यमशीलताके आगे सिर नवाते हैं। यहाके मारवाडियोंने लक्षाधीश दो चार नही, सैकडों हैं। करोड़पति भी दो एक नहीं है, ऐसा नहीं है। अगरेजोंके 'हाउस' मारवाडी दलालोंके ही चलाये चलते हैं। वाषिज्यमें सारी पृथ्विको जीतनेवाले अङ्गरेज तथा इस देशके जमींदार, राजा महाराजा छोग सब मारवाडियोंको मानते हैं। कलकत्तेका बडाबाजार जो कलकतोकी बाक तथा कलकतों के वाणिज्यका केन्द्रस्थल है, भारवाडियोंकी ही बदौलत ऐसा बना है। मारवाड़ियोंके आनेसे पहले न बड़ा बाजार ही कुछ था और न इसकी शोमा ही थी। मारवाडी कलकत्ते मे आकर रायबहादुर हुए, राजा हुए नथा और कितनी ही तरहके सम्मानींसे सम्मानित हुए । मारवाडी एक नहीं, दो-दो चार-चार, दस-दस, वरख और भी अधिक गाडी-घोड़े रखते हैं। उनके कोठियाँ हैं, बाग-बगीचे है। उनके बागोंमें अच्छे-अच्छे मकान हैं। परतु दु खकी बात यही है कि, इतना कुछ होनेपर भी भारवाडियोंकी आत्मशक्ति कुछ नहीं है। मानों मारवाडी अनाथ हैं, ससारमें उनका कोई नहीं है। इसका कारण क्या? यही कि मारवाडियोमे आत्मगौरवका खयाल नहीं, वह अपनी मान-मर्यादाकी रक्षा नहीं कर सकते।"

हवडा स्टेशनके प्लेटफार्मपर मारवाड़ियों के प्रति कुलियो और रेलवेके बाबुओं के व्यवहारको लक्ष्य करके गुप्तजीने उक्त वाक्य लिखे थे। उस समय मारवाड़ी एसोसिएशनने हवड़ाके रेलवे प्राटफार्मपर मारवाड़ियों के जानेमें रोक-टोक होनेकी धांधलीका अधिकारियोसे लिखा-पढ़ी करके प्रतीकार करानेका निश्चय किया था।

# बिखरी हुई बातें

सामाजिक बन्धनोंकी शिथिछता और धनके बढ़ते हुए प्रभावके कारण बदछती हुई मारवाडी-समाजकी दशाको देखकर गुप्तजीने छिखा था—

. मारवाडी-समाचका हाल अब कुछ पतला होता जाता है। उनके सामाजिक बधन ढीले होते जाते है। पहले मारवाडी लोग खान्दान देखते थे, इज्जत देखते थे, मनुष्यत्व देखते थे, यह सब गुण होनेपर बनकी ओर भी देखते थे। परतु अब केवल धन देखते है, बन ही में सब गुण देखते हैं। धनके सिवाय और कुछ नहीं देखते। जो सान पीढ़ीका सेठ था, बड़ा धर्मात्मा नेक चलन था, खानदानी इज्जतदार था, आज यदि समयके उलट-फेरसे वह निर्धन हो गया है तो मारवाडी उसे दो कौडीका सममने लग जाते है। कल जिसके बापने यहा आकर अदनासे अदना काम किया था और आज वह बनी हो गया है तो मारवाडियोकी आखमे उससे बढ़कर बड़ा खानदानी और कोई नहीं है। सब उसीकी ओर दौड़ते हैं, उसके दोषोंको भी गुण सममते हैं। परन्तु सदासे मारवाडी समाजकी यह दशा नहीं थी। यह सख है कि, वैत्योको रुपया बहुन प्यारा होता है, पर सदा प्यारा होनेपर भी मारवाडी समाज अपने धर्मको, अपनी जातिको, अपनी इज्जतको बड़ी प्यारकी दृष्टिसे देखता था। न जाने किस पापके फलसे आज मारवाडियोंका वह भाव बदल चला है। ' ....

कलकत्तेका श्रीविशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय मारवाडी एमोसिये-शनके ही प्रयासका फल है। इस विद्यालयके लिये गुप्तजी बडा परिश्रम कर गये है। विद्यालय-भवनमें उनका चित्र आज भी उनकी सेवाओंका स्मरण दिला रहा है।

गुप्तजीको दल्लबन्दीकी दल-दल्भें फॅसना पसन्द न था। वे सबके थे। और सबको अपना मानते थे। मला,—अच्छा, जनहितकारक काम करनेवाली सभी संस्थाएं उनसे सहयोग और सहायता पानेकी आशा कर सकती थीं। मारवाड़ी एसोसियेशनके बाद जब दूसरी संस्था—

<sup>.</sup> भारतमित्र १९०० ई०

वैश्यिमत्र सभाके नामसे बनी, तब उसके कार्यकर्ताओं को भी गुप्तजीने निरन्तर प्रोत्साहन दिया। वैश्यिमत्र सभाका ही नाम उसके तीसरे वार्षिकोत्सवमे 'वैश्य सभा' करके सब वैश्यों के लिये उसकी सदस्यताका द्वार खोल दिया गया था। उसके सभापति बाबू धन्नूलालजी अप्रवाल एटर्नी-एट-ला, मन्त्री बाबू रामकुमारजी गोयनका, सहकारी मन्त्री बाबू फूलचन्दजी चौधरी और कोषाध्यक्ष बाबू देवीबक्सजी सराफ बनाये गये थे। वैश्य सभाके द्वारा समाजसुधारके साथ ही बडाबाजार निवासियोकी भलाईके कई काम हुए। इस सभाकी प्रकाशित रिपोर्टपर गुप्तजीने अपना निष्यक्ष मत यों प्रकट किया था.—

कलकत्ते की वेंक्य समाकी नियमावर्ण और रिपोर्ट देखकर हमे बहुत हर्ष हुआ। कलकत्ते के बढ़े वाजारमे मारवाडी एसोसियेशन बनने के बाद कई सस्थाएँ बनी है, उनमें एक यह भी है। मारवाडी एसोसियेशन अब कलकत्ते के बनी मारवाडियोकी समा है और उसमें अधिक उनरके लोग शामिल हैं। यह समा मध्यम श्रेणीके युवकोकी है। इससे एक अच्छे लाभ भी आशा है। वह यह कि जब कभी मारवाडी एसोसियेशन अधिक अमीरीमें आजावेगी, तब यह सभा अपने उत्साह और अभ्यवसायसे जरूरी कामोको कर लेगी। भ"

मारवाडी एसोसियेशनके स्तम्भ स्वरूप कार्यकर्ता बाबू रंगलालजी पोद्दार और बाबू रामदेवजी चोखानीकी भांति ही वैश्यसभाके सञ्चालक बाबू रामकुमारजी गोयनका एवं बाबू फूलचंदजी चौधरी—आदि गुप्तजीके स्नेहभाजन थे।

स्थानीय सारस्वत क्षत्री विद्यालय और सावित्री कन्या पाठशाला— इन दोनों शिक्षा-संस्थाओंको भी गुप्तजीकी आन्तरिक सहानुभूति प्राप्त थी। इनकी स्थापना क्रमानुसार संवत् १६६० और १६६२ विक्रमाब्दमे हुई थी।

<sup>\*</sup> भारतिमत्र १८ जून १९०४।

# ।बखरी हुई बातें

गुप्तजी निरन्तर प्रवासमें ही रहे। अपने किनष्ठ सहोद्रो पर उनका अदूट प्रेम और विश्वास था। भाई भी उनके अनन्य आज्ञा पालक थे। अन्य कुटुम्बियोमे लाला मेहरचन्दजी और तेजरामजीके प्रति गुप्तजी बडी श्रद्धा रखते थे। पिताकी मृत्युके अनन्तर अपनी अभिभावक-विहीनताके समय घरू बातों और लेनदेनके कामोंमें गुप्तजी उन्हींकी सलाह लिया करते थे और उनका पितृतुल्य आद्र करते थे। इसके अतिरिक्त लाला देवीसहायजी, जो जालन्धरमे कारोबार करते थे और लाला राधाकृष्णजी मज्जरवाले भी गुप्तजीके प्रीतिपात्र थे:

कलकत्तेमें पं० दुर्गाप्रसादजी मिश्र, पं० गोविन्दनारायणजी मिश्र, पं० देवीसहायजी शर्मा और पं० लक्ष्मणदत्तजी शास्त्रीको गुप्तजी अपने गुरुजनोमें मानते थे।

गुप्तजीके बङ्गीय मित्रों में थे—देशभक्त ए० चौधरी, जे० चौधरी, बा० मोतीलाल घोष, माननीय सर गुरुदास बन्द्योपाध्याय, जिल्स सारदाचरण मित्र, बा० पाँचकौडी बनर्जी, प० सुरेशचन्द्र समाजपित, प० राजेन्द्रचन्द्र शास्त्री, कविराज ज्योतिर्मय सेन, डाक्टर प्यारीमोहन मुकर्जी और पं० सखाराम गणेश दज्कर इत्यादि। श्री देज्करजी महाराष्ट्र होते हुए भी बङ्गभाषाके प्रतिभाशाली लेखक और उस समयके बंगला साप्ताहिक पत्र "हितवादी"के सम्पादक थे।

गुप्तजीके स्थानीय हिन्दी क्षेत्रस्थ घनिष्ठ सम्पर्की मित्र—प० छोटू छाछजी मित्र, डाकर श्रीकृष्णजी वर्मन, बा० रूडमळजी गोयनका, प० जगन्नाथ- प्रसादजी चतुर्वेदी, बा० ईश्वरीप्रसादजी वर्मी, प० उमापतिदत्तजी शर्मी, बी० ए०, प० अक्षयवटजो मिश्र काव्यतीर्थ, प० श्रीगीपाछजी मुन्शी, प० काळीप्रसादजी तिवारी, प० सोमनाथजी माड़खंडी, प० कन्हैयाळाळजी गोपाछाचार्य, डा० छक्ष्मीचन्दजी, प० विरंजीछाछजी वैद्य, प० कन्हैयाळाळजी वैद्य सिरसावाछे, प० हरिनारायणजी—श्रीनारायणजी वैद्य

पाटनवाले, प० क्रपारामजी कुष्ट-चिकित्सक, प० शम्भूरामजी पुजारी, प० सी० एल० शर्मा, प० कालीचरणजी शर्मा, प० भूरालालजी मिश्र, मुन्शी महादेवप्रसादजी कायस्थ, प० हरदेवरामजी व्यास, बा० यशोदा-नन्दनजी अखौरी और बाबू राधाकुष्णजी टीबड़ेवाला प्रभृति थे।

गुप्तजीके सहयोग और परामर्शसे लाभ उठानेवालो मे मारवाडी इसोसियेशन, श्रीविशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय, मारवाडी वेम्बर आफ कामर्स, वैश्यसभा, सावित्री कन्या पाठशाला, श्रीकृष्ण गोशाला, एक लिपि विस्तार परिषद्, बडाबाजार लाईब्रेरी और हिन्दी साहित्य सभा आदि संस्थाओं के सञ्चालकों के अतिरिक्त सेवाभावपरायण बाबू लक्ष्मी-नारायणजी मुरोदिया, बाबू किशनद्यालजी जालान, प० शिवप्रतापजी आचार्य, और प० शिवनारायणजी ज्यासके नाम उल्लेखनीय है। भिवानीवालोंमें बाबू माधवप्रसादजी हलुवासिया, बाबू फूलचंदजी हलुवासिया, बाबू क्रानीरामजी हलुवासिया, बाबू जगलिकशोरजी पोहार बा० मुरलीधरजी बहादुरगिद्ध्या और बा० जयलालजी चिडीपाल प्रभृतिसे गुप्तजीका भाई-चारा था।

यद्यपि प० माधवप्रसादजी मिश्रसे गुप्तजीकी घनिष्ठ मित्रता थी, पर पीछे भारतधर्म महामण्डलके प्रश्नको लेकर गहरा मतमेद हो गया था, फिर भी मिश्रजी या उनके किनष्ठ सहोदर प० राधाकृष्णजीके प्रति गुप्तजीने अपने घरू-व्यवहारमे रत्ती भर भी अन्तर नहीं आने दिया। उधर यही वर्ताव प० माधवप्रसादजीका रहा। मनमुटावकी स्थितिमे भी वे जब कलकते आते, तब पारिवारिक कुशल-मङ्गल जाननेके लिये गुप्तजीके घरपर अवश्य पहुँचते। ऐसे ही प्रकृत प्रेमके कारण मिश्रजीके देहान्तका समाचार पाकर गुप्तजी रो पड़े थे और मिश्रजीके शोकमें विहल होकर उन्होंने जो लेख लिखा था, उसके द्वारा पाठकोंकी आखोंमें भी आंसू ला दिये थे। गुप्तजीने लिखा था:—

# बिखरी हुई बातें

"भारतिमत्र-सम्पादकसे उनका बड़ा प्रेम था। इतना प्रेम कि, कदि चित् ही कभी दूसरे किसीसे उतना हुआ हों। बाते करते-करते दिन बीत जाते थे, राते ढळ जाती थी, पर बाते प्री न होती थीं। गत दो साळसे वह नाराज थे। नाराजी मिटानेकी चेष्टा भी कई बार की गई, पर न मिटी। यही खयाळ था, कि कभी न कभी मिट जायगी। पर मौतने आकर वह आशा धूळमे मिळा दी। इतना अवसर भी न दिया, कि एक बार उनको फिर प्रसन्न कर ळेते! उनका और भारतिमत्र-सम्पादकका एक ही देश हैं। बहुत पुराना साथ था। इससे उनके साथ ठीक खजनोंका सा नाता था। इस नाराजगीके दिनोंमे कभी-कभी मिळा करते तो कहते—'बस, अब यही बाकी हैं, कि तू मर जाय तो एक बार तुही खब रोळें और इम मर गये तो हम जानते हैं कि पीछे तू रोवेगा।' आज पहळी तो नहीं,— पिछळी बात हई ! याद करते-करते आँसु निकळ पढ़े! अब नहीं ळिखा जाता।"

व्याख्यान-वाचस्पति प० दीनद्याछुजी शर्माके साथ गुप्तजीकी जो मित्रता थी, वह सर्वजन विदित है। पण्डितजीसे मित्रता निमानेमें गुप्तजीने जो त्याग दिखाया था, उसके कारण उनका नाम एक सच्चे मित्रके रूपमें छिया जाता है। पण्डितजीके सम्मानकी रक्षाके छिये न केवल गुप्तजीने वङ्गवासी कार्यालयकी अपनी है सालकी नौकरीपर लात मार दी, प्रत्युत बड़े-बड़े प्रलोभनोंकी ओर भी उन्होंने आंख उठाकर नहीं देखा। गुप्तजीको भारत धर्म महामण्डलके, जिसका प० दीन-दयालुजीने त्याग कर दिया था,—पक्षमें करनेके लिये महामण्डलके सभापित स्वर्गीय दरभंगा नरेश महाराज सर रमेश्वरसिंहजीकी ओरसे कम प्रयत्न नहीं हुआ, परन्तु गुप्तजीको उनके सिद्धान्तसे कोई डिगा नहीं सका। पण्डित माधवप्रसादजी मिश्रसे भी 'यूयं यूयं वयम् वयम्' होनेका कारण वही भारत-धर्म-महामण्डलका पचड़ा था। पण्डित दीन-द्यालुजी गुप्तजीकी सलाइ बिना कोई काम नहीं करते थे। दोनो मित्र प्ररूपरमें मुख-दु,खके साथी थे।

पण्डित दीनद्यालुजीका नाम और प्रभाव उस समय असाधारण था। उनका जन्म मज्मर (जिला रोहतक-पंजाब) में संवत् १६२० (सन् १८६३) ज्येष्ठ कृष्णा ३ बुघवारको हुआ था और देहान्त हुआ संवत् १६६४ (सन् १६३७) आश्विन शुक्का ६ वृहस्पतिवारको । वयस्क होते ही सनातन धर्मकी रक्षा और प्रचारका व्रत धारणकर वे कार्यक्षेत्रमे अवतीर्ण हुए और इसी पवित्र कार्यमे जीवन भर छगे रहे। महामना पण्डित मदनमोहन माळवीयजी उन्हे 'भाई साहब' कहकर सम्बोधित किया करते थे। संवत् १९४४ मे उन्होने श्रीभारत धर्म महामण्डलकी हरिद्वारमें नीव डाळी। सन् १८८६ में सनातन धर्मान्दोलन आरंभ किया। सनातन धर्म सभा छाहौर, सनातन धर्म महासम्मेछन और सनातनधर्म-प्रतिनिधि सभा पंजाबके संस्थापक वही थे। उनके उपदेशोंके प्रभावसे श्रीविशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय कलकत्ता, मारवाडी विद्यालय बम्बई, सनातन धर्म कालेज लाहौर, हिन्दू कालेज दिल्ली, ऋषिकुछ ब्रह्मचार्य्याश्रम हरिद्वार आदिके अतिरिक्त कितनी ही संस्कृत तथा हिन्दी पाठशाळाओंकी स्थापना हुई, देशमे सर्वत्र सैकडो धर्म सभाएँ और गौशालाएँ बनीं। हिन्दू विश्व-विद्यालयकी स्थापनामें पण्डितजीने अपने मित्र महामना माळवीयजीको घन संप्रहार्थ दौरोमे साथ रहकर हार्दिक सहयोग दिया था। एक छिपि विस्तार परिषद्के कायेमें पण्डितजी माननीय जस्टिस सारदाचरण मित्रके सहायक थे। उस समय अहिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तोंमे भी पण्डितजीके भाषण-समारोहों में श्रोताआंकी भीड उमड पडती थी। अखिल भारतवर्षीय हिन्दू महासभाको स्थापना जिन महानुभावोंके प्रयाससे हुई थी, उनमे एक पण्डित दीनद्लालुजी भी थे। सन् १६२१ ई० मे हरिद्वारमे अर्द्धकुम्भीके मेलेके अवसरपर हिन्दू महासभाके वे सभापित बनाये गये थे। स्वदेशी आन्दोलनके युगमे पण्डितजीके उपदेशसे

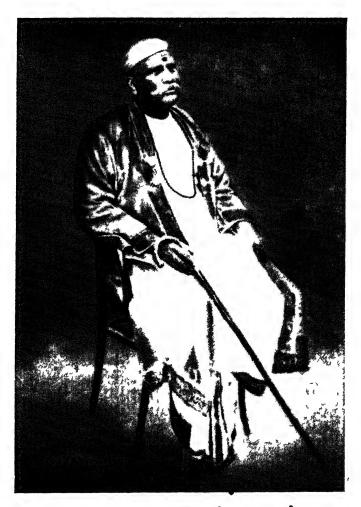

न्याख्यान-वाचस्पति पण्डित दीनदयाछ शर्मा

# बिखरी हुई बार्ते

प्रभावित होकर अपवित्र विदेशी चीनीका त्याग और स्वदेशी वस्तु-व्यवहारकी सहस्रो छोगोंने प्रतिज्ञा की थी। अपने समयके वे सनातन धर्मी-जगत्के एक प्रधान नेता और अद्वितीय हिन्दी वक्ता थे। मासिक 'समाछाचक' (भाग २ अंक १३—अगस्त सन् १६०३) ने पण्डितजीके सम्बन्धमे छिखा था—

"भारतधर्म महामण्डलके संस्थापक पण्डित दीनद्यालु शर्माके ओजस्वी और सुधामधुर व्याख्यान मद्रासमें हुए, वह दिन हिन्दीके इतिहासमें खणीक्षरोसे लिखने योग्य है, जिस दिन फ्रेच आफ इण्डियाके वक्ता पण्डितजीको मद्रासमें दाक्षिणात्योंके बीचमे आनरेबल लाला गोविन्द्दासने एड्रेस दिया। यदि स्वामी द्यानन्दजीकी इसिलये स्तुति की जाय कि उन्होंने हिन्दीको अपनी धर्मभाषा बनाकर उसके साहित्यकी पुष्टि कराई, की, तो पण्डित दीनद्यालुजीको भी अटकसे कटक तक और कश्मीरसे कन्याकुमारी तक हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनानेके अत्यन्तम प्रधान उपाय व्याख्यानमें वर्तनेके लिये धन्यवाद देने चाहिये। जब उक्त पण्डितजी अमृतसर पिंजरापोलके लिये लाख रुपया इक्ट्रा कर सकते है तो क्या वह उदार महात्मा अपने पांच-सात व्याख्यान नागरी प्रचारिणी सभाको नहीं दे सकते, जिससे सभाका सारा दारिद्रच मिट जाय और हिन्दीकी सर्वाङ्क पुष्टिकी नींव दृढ़ हो जाय।"

\* \* \* \*

गुप्तजीका देहान्त होनेके पश्चात् उनकी पहली वार्षिक स्पृति सभा ता० ७ सितम्बर रिववार, सन् १६०८ को सार्यकाल ७ बजे स्थानीय श्रीविशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालयमे कलकत्ता हाईकोर्टके माननीय न्यायाधीश श्रीसारदाचरण मित्र महोदयके समापतित्वमे हुई थी। उस समय विद्यालय १५३ हरिसन रोड-स्थित मकानमे था। उस अवसर पर व्याख्यान-वाचस्पति पण्डित दीनद्यालजी शर्माके हाथसे गुप्तजीका

चित्रोद्घाटन कराया गया था। सभामें उपस्थित असाधारण थी और उसमें पत्र-सम्पादकों और पत्र-प्रतिनिधियोके अतिरिक्त बडाबाजारके प्रायः सभी हिन्दी-प्रेमी सज्जन तथा सार्वजनिक संस्थाओं के कार्यकर्त्ता बडी संख्यामें सम्मिलित थे। पण्डित अमृतलालजी चक्रवर्तीका स्वागत भाषण होनेके पश्चात् अध्यक्ष पद्से अपने भाषणमे माननीय जस्टिस मित्रने स्वर्गीय गुप्तजीकी गुणावछीका वर्णन करते हुए कहा-"मैं भारत-मित्रमें गुप्तजीके शिवशंभुके चिट्ठे बडी उत्सुकतासे मन लगाकर पहता था। उनका भाषापर अधिकार, स्वदेशानुराग एवं हास्योद्रेकमे क्षमता आदि गुण संस्मरणीय है। उनके प्रति सादर मैं अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ।" पश्चात कितने ही हिन्दी-समाचार पत्रोंके जन्मदाता पण्डित द्धर्गाप्रसाद्जी मिश्र, कमला-सम्पादक प० जीवानन्दजी शर्मा काव्यतीर्थ और गुप्तजीके अन्तरङ्ग मित्र पण्डित जगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदीने गुप्तजीकी गुण-गाथा सुनाई और अन्तमें पण्डित दीनद्यालुजीने गुप्तजीका चित्र उद्घाटनपूर्वक मर्मस्पर्शी वाणीमें उनके जीवनकी विशेषताएँ धर्मभाव, लेखनशक्ति, हास्यप्रियता, खारता और तेजस्विताका बखान करते हुए कहा था-"यद्यपि गुप्तजीका स्थूल शरीर अब नहीं रहा है, किन्तु उनकी आत्मा अमर है और जब तक हिन्दी साहित्य रहेगा, तब तक उनकी कीर्त्तिकी धवल पताका फहराती रहेगी।"

उक्त महती सभामे इन पंक्तियोंका छेखक भी उपस्थित था। इसके प्रायः २४ वर्ष बाद प० बनारसीदास चतुर्वेदीजीके प्रयक्षसे सन् १९३२ में गुप्तजीकी एक स्मृति सभा महामहोपाध्याय प० सकलनारायण शर्माजी के सभापतित्वमें अनुष्ठित हुई थी और तदनन्तर गत सन् १९४८ में सम्पादकाचार्य प० अन्विकाप्रसाद वाजपेयीकी अध्यक्षतामें हिन्दी प्रेमियोंने समवेत हो गुप्तजीका गुणानुस्मरणकर अपनी श्रद्धाञ्चलियाँ समंपित की।

## बिखरी हुई बातें

सन् १६४६ में गुप्तजीकी ४२ वीं पुण्य तिथिके उपलक्षमें कलकत्तेकी वङ्गीय हिन्दी परिषद्की ओरसे उनका चित्र अनावृत करानेकी क्रिया कलकत्तेके गण्यमान्य साहित्यिकों और साहित्यानुरागियोंकी उपस्थितिमें सम्पन्न हुई। उस सुन्दर साहित्यिक समारोहमें सभापितका आसन काशी निवासी प्रख्यात कलानुरागी एवं कलाविद् हिन्दी-सेवी श्री राय-कृष्णदासजीने सुशोभित किया था और कविवर श्रीरामधारी सिह दिनकरजीने चित्रोद्घाटन किया था। सभापित महोद्य, प्रधान अतिथि श्री दिनकरजी, पुरातत्त्वित् डाक्टर श्रीवासुद्वशरणजी अग्रवाल, प्रो• लिलताप्रसादजी सुकुल, बाबू मूलचंद्रजी अग्रवाल और प० रामशंकरजी त्रिपाठी आदिके गुप्तजीकी हिन्दी-सेवापर सामयिक भाषण होनेके बाद गुप्तजीका चित्र परिषद्के स्थानमें लगाया गया। बङ्गीय हिन्दी परिषद् हिन्दी साहित्य-सेवी विद्वानोकी कलकत्तेमें एक प्रतिष्ठित संस्था है।



# उपसंहार

क्षेत्र १६५० में गुप्तजी पहले-पहल कलकत्ते आये थे, तबसे प्राय-६ वर्ष हिन्दी बङ्गवासीमें रहे और संवत् १६५६ से १६६४ के श्रावण मास तक भारतिमत्रमें। इसके पूर्व प्रायः पौने दो वर्ष उन्होने कालाकाकरके हिन्दी दैनिक 'हिन्दोस्थान' के सम्पादकीय विभागमे कार्य किया था। उससे पहले 'अखबारे चुनार' और 'कोहेनूर' नामक उर्द पत्रोंकी वे एडीटरी कर चुके थे। इस प्रकार जीवन भर गुप्तजीने साहित्यकी साधना की और हिन्दीके निर्माणमें यावच्छक्य—यावत् बुद्धिबलोद्य सहायता पहुँचायी। उन्होने पत्रकारिताको छोडकर दूसरे किसी कार्यकी ओर कभो दृष्टिपात नहीं किया।

सन् १८८६ ई० ३ फरवरीको अपनी डायरीमें गुप्तजीने लिखा था '— "मनुष्यको चाहिये कि अपनी ही वस्तुपर सन्तुष्ट रहे, कभी किसीसे कुछ न मागे और इस सिद्धान्तका दृद्वासे पालन करे।" इस वाक्यको उन्होने अपना 'मोटो' बना लिया था, जिसका अपने जीवन-कालमें अक्षरश. पालन किया। गुप्तजीने अपनी आवश्यकताएँ नहीं बढायीं और इसीसे वे अपने आत्म-सम्मानको अक्षुण्ण रख सके, अपने घरके बादशाह बने रहे। जितना मिलता था, उसीमे उनको सन्तोष था। जब जिसपर, जो कुछ लिखा, न्याय दृष्टिसे लिखा, निर्भय होकर लिखा, सिद्धान्तके विचार एवं अन्त करणकी प्रेरणासे लिखा। अपने सम्पादकीय आसनको उन्होंने न्यायाधीशके पदसे कभी न्यून नहीं सममा।

गुप्तजीके हृदयमे सनातन धर्मका बड़ा गौरव था। इसका अभि-प्राय यह नहीं है कि भिन्न धर्म-विख्वासोंके प्रति वे घृणा, विद्वेष या किसी

#### उपसंहार

प्रकारको दुर्भावना रखते थे। विलक्कल नहीं, हरगिज नहीं। वे ब्रह्म समाज और आर्यसमाजके उत्सवोंमें भी वैसे ही उत्साह एवं आनन्दके साथ सम्मिलित होते थे, जैसे सनातनधर्मके महोत्सवों में। ब्रह्मसमाजके प्रवर्तक स्वर्गीय राजा राममोहनरायके गुणों के गुप्तजी प्रशंसक थे, इसी प्रकार आर्यसमाजके संस्थापक श्री स्वामी द्यानन्द सरस्वतीजीके भी। उन्होंने स्वामीजीकी जीवनी लिखकर भारतिमत्रकी एकाधिक संख्याओं से सचित्र प्रकाशित की थी।

गुष्तजीका हृद्य पित्र सात्विकभावापन्न था। वे अनुयायी थे अपने पूर्वजोके धर्मके, जिसको वे सनातन शाश्वत सार्वभौम मानते थे एवं आग्रही थे भारतीय संस्कृतिके। गुष्तजीका घृणा थी केवल बुरे कामों से और विद्वेष था दुराचरणसे।

गुप्तजीके स्वभावमे मिलनसारी और व्यवहारमें शिष्टाचार था। मित्रों से मिलनेके लिये उनके घरपर जाकर भी वे प्रसन्न होते थे, किन्तु धनाभिमानियोकी कृपा-लाभके लिये द्वारस्थ होना उनकी आत्माके विरुद्ध था। जिस प्रकार आडंबर और घमंडसे उन्हें घृणा थी, उसी प्रकार सरलता तथा सादगीसे प्रेम था। अपने स्थानपर समागत मित्रोंका यथोचित आदर-सत्कार करनेमे वे बडे विनम्र और सहदय थे।

जिस समय गुप्तजीने भारतिमत्रको सँभाला, उसकी बडी दुरवस्था थी। भारतिमत्रके स्वामी बाबू जगन्नाथदासजी उसके लिये प्रति मास घाटा देते-देते तंग आ गये थे। प्राहकों की संख्या नगण्य थी। गुप्तजीने उस अवस्थाको ऐसा सँभाला कि थोड़े ही समयके बाद पत्रकी स्थिति बदल गई। हजारों की संख्यामें उसके प्राहक बढ़ गये और हिन्दी पत्रों में उस समय वह सर्व प्रधान सुसम्पादित समाचारपत्र माना गया। भारतिमत्रकी इस उन्नतिमे मुख्य कारण था गुप्तजीकी प्रबन्धदक्षता और पत्रकार-कलाभिज्ञताके अतिरिक्त त्यागशीलता। प्रबन्धद्क्षताने पत्रकी व्यवस्था सुधारी, सम्पादन-पटुताने उसको सर्विप्रिय बनाया और त्यागशीलताने उसकी धाक जमायी। गुप्तजीमे एक विशेष क्षमता यह थी कि, वे हॅसी और व्यंगके लेखक होते हुए भी गम्भीर विषयके मार्मिक विवेचक थे।

गुप्तजीकी भाषा एवं शेळीके सम्बन्धमे द्विवेदी-युगके प्रसिद्ध विद्वान् आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्क िखते हैं .—"गुप्तजीकी भाषा बहुत चलती, सजीव, विनोदपूर्ण होती थी। किसी प्रकारका विषय हो, गुप्तजीकी लेखनी उसपर विनोदका रग चढा देती थी। वे पहले उद्कें एक अच्छे लेखक थे, इससे उनकी हिन्दी बहुत चलती और फडकती हुई होती थी। वे विचारोको विनोदपूर्ण वर्णनोके भीतर ऐसा लपेट करके रखते थे कि, उनका आभास बीच-बीचमे ही मिलता था, उनके विनोदपूर्ण वर्णनात्मक विधानके भीतर विचार और भाव छुके-लिपे-से रहते थे। यह उनकी लिखावटकी एक बडी विशेषता थी।" न

लखनऊ विश्वविद्यालयके प्रो० प्रेमनारायण टंडन एम० ए० साहित्य-रत्न (मोदी स्कालर) ने अपने एक लेखमे गुप्तजीकी शैलीको साधारणतः परिचयात्मक माना है और उसकी चार विशेषताएँ बतायी है। वे कहते हैं:— "इस शैलीकी पहली विशेषता यह है छोटे-छोटे वाक्योंका इस प्रकार सगठन करना जिससे भाषामे विशेष प्रवाह रहे और लेखके प्रति पाठकोंकी रुचि बढ़ती जाय। उर्दू की चुलबुलाहट इनकी शैलीकी दूसरी विशेषता है, जो पाठकोंका मनोरजन करती चलती है। मुहाबरोका प्रयोग तो उर्दू जाननेवाले सब लेखक करते ही हैं। गुप्तजीने मी उनका सुन्दर उपयोग करके अपनी शैलीको सजीव बना दिया है। यह उनकी शैलीकी तीसरी विशेषता है। परिस्थितिक कारण अपनी परिचयात्मक शैलीको

म् हिन्दी साहित्यका इतिहास (सशोधित और परिवर्द्धित सस्करण)— पृष्ठ ६१७-१८।

ही उन्हे व्यगपूर्ण बनाना पडा ! ऐसा करनेसे सम्बन्धित व्यक्ति इनका आशय समम जाता और जन-साधारणका उससे मनोरञ्जन भी खूब होता था। वही उनकी शेलीकी चौथी विशेषता है, जिसमे इनका व्यग्य व्यक्तिको सजग और सावधान तो अवस्य कर देता था, परन्तु खुब्ध, कृद्ध या आहत नहीं।"

जिस भारतेन्दु-युगका प्रतिनिधित्व या उत्तराधिकार-सूत्र गुप्तजीने पण्डित प्रतापनारायण मिश्रजीसे प्रहण किया था, उस युगकी समाप्ति उनके साथ ही होगई। भारतेन्द्र युगके वे एक प्रमुख प्रतिनिधि थे। जब तक जीवित रहे एक सत्यनिष्ठ, कर्त्तव्यशील, अनुभवी, देशभक्त पत्रकारके रूपमें जागरूक, सचेष्ट, सिक्रय रहे और हिन्दी संसारमे उनकी तृती बोली। हिन्दीके वे 'अहले जबा' कहे जाते थे। हिन्दीका उनका शब्द-भण्डार भरपूर था-अतएव भाषा या भाव-विकृति सम्बन्धी भूलोंके लिये वे साधिकार टोक देते थे। गुप्तजीके स्वर्गारोहणके पश्चात् हिन्दी साहित्य-क्षेत्र अनियन्त्रित हो उठा और ज्ञ्ब्रङ्खलताके साथ खेन्छाचारकी बाद-सी आ गयी। हमारे आदर्रणीय मित्र श्रीपण्डित विष्णुदत्तजी शर्मा बी० ए० का,-जो गुप्तजीके समयके साक्षी एक सुयोग्य तटस्थ साहित्य-समीक्षक हैं, कथन है कि, 'इन तीस-पैंतीस वर्षोमें तो हिन्दी और उसके साहित्य-क्षेत्रमे छन्द्नके East-End मुहल्लेकी बस्ती बस गई है। इसमे मिलेगा भी तो अधिकाश कहानियो और उपन्यासोंके रूपमे वातावरणको दृषित करनेवाला अंगरेजी बस्तीके बाहर फेका हुआ कूडा-कचरा ही।' इस युगको चाहे जो कुछ नाम दिया जाय, किन्तु सही अर्थमे तो उच्छङ्खळता और स्वेच्छाचारका युग कहना ही उपयुक्त होगा। साहित्य-क्षेत्रकी इस अनियन्त्रित और अनुशासन-विहीन स्थितिने शुद्ध सात्विक भारतीय जीवनको भी अखस्थ, अस्थिर और असंयत बना दिया है। गुप्तजीके समयमें और इस समयमे आकाश पातालका अन्तर है। गुप्तजी लोक-चरित्रके निर्माता थे।

उस समयका पाठक-समुदाय सम्पादकानुवर्ती था और इस समय अधिकतर पाठकानुवर्ती सम्पादक है। यह सखेद कहना पडता है कि सम्प्रति राष्ट्रपिता महात्मा गांधीके उपदेशोंका इतना प्रचार होनेके बावजूद भी समाजके नैतिक स्तरका पतन ही होरहा है, उत्थान नहीं। देशवासियोंके नैतिक चरित्रके निर्माणके छिये, जो देशकी शान्ति एवं मुखका आधार है, हमारे पत्रकार बन्धुओको अपने पूर्वाचार्योंके आदर्श पर चळना चाहिये। अस्तु, गुप्तजीका जीवन सर्वतोभावेन आदर्श था। हिन्दी-जगतमे जबतक अपने पत्रो और पत्रकारोंके प्रति आद्र-भाव रहेगा, तबतक सम्पादकप्रवर गुप्तजीका नाम श्रद्धाके साथ स्मरण किया जायगा।

शर्मा-साहित्य-सद्न, ) **आवरमळ शर्मा** जसरापुर V12 खेतजी [जयपुर--राजस्थान] ) अक्षय तृतीया, सवत् २००७ वि०



( बनारसीदास चतुर्वेदी )

श्री बालमुकुन्दजी गुप्तका जन्म सन् १८६५ ई० मे हुआ था और स्वर्गवास सन् १६०७ ई० मे। उनके साढे इकतालीस वर्षके अल्प-जीवनका न्यौरा इस प्रकार है:—

१८६५ ई॰ से १८७४ ई॰ तक वाल्यावस्था
१८७५ ई॰ से १८८६ ई॰ तक विद्याध्ययन
१८८६ ई॰ से १८८९ ई॰ तक उद्प्यत्रोंकी एडीटरी
१८८९ ई॰ से १९०७ ई॰ तक हिन्दो पत्रोंका सम्पादन

इस प्रकार यदि उनकी बाल्यावस्था तथा छात्र जीवनको छोड दिया जाय तो यह कहना ठीक होगा कि उनकी सम्पूर्ण आयु, छेख और किवता छिखते तथा सम्पादन करते ही बीती। उनका जीवन प्रारम्भसे छेकर अन्त तक साहित्यमय था। इस विषयमे हम स्वर्गीय पं० पद्मसिंहजी शर्माको उनका समकक्ष और समानशीछ पाते है। घर-गृहस्थी तथा धन-सञ्चयकी ओर इन दोनो ही महारथियोने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। ये गोरखघन्चे इनके छिये सर्वथा गौण ही रहे। इसके अतिरक्त इन दोनों साहित्य-सेवियोमे अनेक साम्य पाये जाते हैं। दोनों ही हिन्दी-उर्दूके प्रगाढ़ पण्डित थे, दोनों की भाषा सजीव तथा फड़कती हुई होती थी और दोनों ही में वह गुण अच्छी मात्रामें पाया जाता था, जो आज प्रायः दुर्छम हो रहा है—यानी सहदयता। अच्छी रचनाओं की दाद देनेमे तथा नवीन छेखकों को प्रोत्साहन प्रदान करनेमें दोनो ही कुश थे। यही कारण है कि आधुनिक युगके अनेक पदछोछुप अथवा

महत्त्वाकाक्षी बहुधन्धी पत्रकारों के जीवनकी अपेक्षा इन दोनों पत्रकारों -का व्यक्तित्व कहीं अधिक आकर्षक था।

गुप्तजीके स्वर्गवासके ४१ वर्ष बाद भी उनकी स्मृतिकी आयोजना, उनका यह साहित्यिक श्राद्ध,—इस बातका प्रबल प्रमाण है कि उनकी साहित्यिक कृतियों में और उनके व्यक्तित्वमें कोई ऐसी विशेषता थी, जो मुखाये नहीं मुलाई जा सकी। इस प्रनथका संस्मरण तथा श्रद्धाञ्जलि विभाग हमारे कथनका पूर्णतया समर्थन करता है।

हमे यहाँ यह बात छजापूर्वक स्वीकार करनी पड़ेगी कि हमने इससे पूर्व गुप्तजीकी रचनाओं का विधिवत अध्ययन नहीं किया था. यद्यपि शिवराम्भुके चिट्ठे तथा पत्रों का इतिहास हम बहुत वर्ष पहले पढ चुके थे, पर गुप्तजीके प्रति हमारे हृद्यमें बड़ी श्रद्धा रही है। 'विशालभारत' के प्रथम वर्षमें ही—सन् १६२८ के श्रद्धमें हमने स्वर्गीय मुंशी द्यानारायण-जी निगमकी श्रद्धाञ्जलिका अनुवाद प्रकाशित किया था और उसके बाद तो हमने उक्त पत्रमें गुप्तजी विषयक कई संस्मरण आग्रहपूर्वक लिखाकर ख्रुपवाये थे। हम उचित अभिमानके साथ कह सकते है कि गुप्तजीके जितने संस्मरण 'विशाल भारत' में छपे उतने अन्य किसी पत्रमें नहीं। सम्भवतः सन् १६३२ में उनकी स्मृतिको ताजा करनेके लिये कलकत्तेमें एक मीटिङ्गकी भी हमने आयोजना की थी, जिसमें अनेक साहित्य-सेवियों ने भाग लिया था। पर पत्रों द्वारा प्रचार तथा साहित्यक अध्ययन दोनों अलग-अलग चीजं है। पहला काम हम लस्टम-पस्टम तरीकसे भले ही कर लें, पर द्वितीय क्नर्यंके लिये जिस अनवरत साधनाकी ज़करत है, वह हममें है ही नहीं।

अपनी दूसरी त्रुटि हमें और भी अधिक छज्जासहित स्वीकार करनी पड़ेवी है, वह यह है कि हम उर्दू नाम मात्रको ही जानते है। गुप्तजीने

जितना हिन्दीमें लिखा था, उससे कहीं अधिक उर्दूमें लिखा होगा। अपनी हिन्दी कविताओं के संग्रह (स्फुट कविता) में उन्हों ने लिखा है:—

"इससे पहले सन् १८८४ ई० से सन् १८८६ ई० तक मैंने जो कुछ तुकवन्दी की थी, वह सब उर्दू और फारसीमे है। उस समय मैं हिन्दी नहीं जानता था। वह कविता हिन्दी कवितासे अधिक है।"

यह बात ध्यान देने योग्य है कि हिन्दी-क्षेत्रमे आने के पूर्व गुप्तजी उर्दू लेखक ही थे। हिन्दी उन्होंने सन् १८८६ ई० में सीखना आरम्म किया था और केवल १६॥ वर्ष हिन्दी सेवा करनेका सौमाग्य उन्हें प्राप्त हुआ; जब कि उद्दे वे जीवन पर्य्यन्त लिखते रहे। गुप्तजीके पत्रकार-जीवनका अध्ययन करनेके लिये उर्दूका पर्याप्त ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है। हमे पता नहीं कि उर्दू पत्रों के इतिहासमे गुप्तजीका कहीं भी जिक्र आता भी है या नहीं, पर यह हम निश्चयपूर्वक कह सकते है कि गुप्तजीके सर्वोत्तम संस्मरण उर्दू मासिक पत्र जमानाके एडीटर मुन्शी दयानारायणज्ञो निगम द्वारा ही लिखे गये थे। आशा है कि आगे चलकर देवनागरी लिपिमें गुप्तजीके उर्दू निबन्धों तथा कवि-ताओं को भी एक संग्रहमे प्रकाशित कर दिया जायगा।

आजके युगमे जब पत्रकारों की स्वाधीनतापर पूँजीवादका प्रहार। हो रहा है, जब कि पत्रकारिता मिशनके बजाय एक पेशा अथवा व्यापारमात्र बनती जा रही है, गुप्तजीके स्वाधीनता-स्वाधीनता प्रेम प्रेमके उदाहरण हमारे लिये पथ-प्रदर्शक तथा उत्साह-प्रद सिद्ध होंगे। अपने इस स्वाधीनता-प्रेमके कारण ही उनकी 'हिन्दोस्थान'की नौकरी छूट गई थी। सौभाग्यसे ५८ वर्ष पुराना वह पत्र गुप्तजीके वंशजों के पास सुरक्षित रह गया है, जो इस महत्त्वपूर्ण घटनापर प्रकाश डालता है, पत्रको हम ज्यों का त्यों यहाँ उद्धुत करते हैं :—

#### बालमुकुन्द गुप्त-स्मारक-यन्य

हिन्दोस्थान आफिस कालाकाकर सिराथू स्टेशन द्वारा २ फरवरी १८९१

त्रिय मित्र,

वन्य हैं उस परमेखरके मायाको कि नाना प्रकारके रक्क देखनेमे आता है। कहाँ में पत्र लिखनेमे आनन्दित होता था तहाँ आज दुख होता है। कहह तिथि १ के मध्यान कालमे राजा साहबने आज्ञा पत्र मँगाके लिख दिया कि आज मु॰ जीको आना चाहिये था सो अपने नियत समय पर नहीं आये इसलिये और हमारे चले जाने पर हिन्दोस्थानमे उनका लेख जाने योग्य न होगा, कारण गवर्नमेंटके विरुद्ध बहुत कड़ा लिखते है, अतएव इस स्थानके योग्य नहीं है, च्युत कर दिये जाये। अधिक कारण तिथि पर न आये। और पडित शीतलप्रसाद उपाव्यायको मासिक ३०) से ५०) किये और बी ए मास्टर राधारमण इटावेसे आये थे उनको ५०) से ७०) किया है। ये दोनो महाशय म्याटर लिखकर टेम्पलको सुना दिया करें, उनकी अनुमति हो छपे। यह समाचार सुनकर मैंने कन्ह आपको तार दे दिया था कि आनेकी जल्दी नाहक करके खर्चेका मार सिरपर लदाना अच्छा नहीं। सुझे तो साथ छूटनेका बड़ा कच्छ हुआ परन्तु जगदीशकी इच्छाको क्या किया जाय।

रामलाल मिश्र

हिन्दी पत्रकार-कलाके इतिहासमे यह शायद पहला ही मौका था जब कि 'गवर्नमेंटके विरुद्ध बहुत कड़ा लेख' लिखनेके कारण किसी पत्रकारको 'च्युत' किया गया हो। इस कारण हम उक्त पत्रको ऐति-हासिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण मानते है। इस घटनाके १६ वर्ष बाद यानी सन् १६०७ मे स्वर्गीय पं० बालकृष्णजी महको गवर्मेण्ट विरोधी एक माषणके कारण अपनी नौकरीसे हाथ घोना पडा था। उसका संक्षिपत

विवरण अप्रासिद्धक न होगा। श्री० पं० सुन्दरलालजीने विशालभारतके प्रथम अङ्क (जनवरी सन् १६२८) में लिखा था:—

"लोकमान्यके कारावासके विरोधमे प्रयागमे एक समा की गई थी। मुख्य वक्ता था इन पित्तयोका लेखक और समापित थे पिण्डत बालकृष्ण मट्ट। श्रोताओंकी सख्या लगभग सौ के रही होगी, जिसमे आधे स्कूलो वा मुहल्लोंके लड़के थे और आधेमे थोड़ेसे हिम्मतवाले बड़ी उम्रके लोग और शेष पुलिसवाले। वक्ताने लोकमान्यकी जीवनी पर व्याख्यान दिया और अन्तमे उनके कारावास पर दुख प्रकट करते हुए अपना स्थान लिया। भट्टजी उठे। वह सदा अपनी सामान्य भाषामे ही बोला करते थे। अत्यन्त सरल स्वभाव किन्तु भरे हुए हृदयसे पूर्व वक्ताकी बातको एक प्रकार काटते हुए भट्टजी कहने लगे।—

भट्टजीके भाषणकी रिपोर्ट अधिकारियों तक पहुची । शिक्षा विभागके डाइरेक्टरने उन्हें आगाह करनेके लिये बुला भेजा । अभी डाइरेक्टरक्कें कमरेमे कुर्सी पर बैठे कुछ मिनट ही हुए थे और डाइरेक्टर साहबने असली विषयकी ओर रुख ही किया था कि भट्टजी फौरन 'राम, राम, राम राम ! हमका अस नौकरी न चाही !' कहते हुए उठ खड़े हुए और बिना इजाजत चिक उठाकर बाहर निकल आये । फिर डाइरेक्टर साहबकी ओर रुख न किया । इस स्पष्ट वक्तृत्वके मूल्यमें भट्टजीको

कायस्थ पाठशालाकी प्रोफेसरीसे हाथ वो डालने पडे। उनके जीवनके अन्तिम छ वर्ष बड़े ही जंबरदस्त आर्थिक कष्टके साथ बीते "

हिन्दी-पत्रजगत्में आगे चलकर ऐसे और भी कई उदाहरण पाये जाते है, जिनमे स्वर्गीय भट्टजी तथा गुप्तजीकी परम्पराको कायम रक्खा गया था। अपने विचारोंकी स्वाधीनताकी रक्षाके लिये स्व० द्विवेदीजी तथा उनके शिष्य अमर शहीद गणेशजीने क्या क्या कष्ट नहीं सहे ? स्व० कृष्णकान्तजी मालवीय, प० माखनलालजी चतुर्वेदी, प० श्रीरामजी शर्मा तथा श्रीकृष्णदत्त पालीवालजी भी उसी पथके पथिक रहे है। अवर्तमान आर्थिक संघर्षके कारण अथवा पत्रकार-कलामे ज्यापारिकताके प्रवेशकी वजहसे वह आदर्शवाद अब 'ओल्ड फैशण्ड' अथवा दिकयानूसी माना जाने लगा है।

गुप्तजीकी रचनाओं में जो शक्ति तथा ताजगी अब भी बनी हुई है उसके मुख्य कारण दो है, एक तो यह कि राजनीतिक दृष्टिकोणसे वे सच्चे अथोंमें प्रगतिशील थे और दूसरा यह कि गुप्तजीकी प्रगशिलता उनकी भाषामें किसी भी प्रकारकी कृत्रिमता नहीं थी। यहाँ पर हम गुप्तजीकी एक कविता, जो उन्होंने अपने अन्तिम दिनोंमें लिखी थी, उद्घृत करते है। यह उस समय की है जब लाला लाजपतराय, सरदार अजितसिह आदि पकडे गये थे और पंजाबके प्रमुख लोग अपनी राजभिक्तका प्रमाण देनेके लिये अंग्रेज प्रमुखोंकी जीहुजूरी कर रहे थे:—

<sup>\*</sup> यहाँ पर हमें अपने अन्य सहयोगियोंके नाम स्थानाभावके कारण छोड देने पड़े हैं। उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं।

#### पजाबमे लायल्टी

सबके सब पजाबी अब हैं, लायलटीमे चकनाच्य, सारा ही पजाब देश बन जानेको है लायलपूर! लायल हैं सब सिक्ख, अरोड़े, खतरी भी सब लायल हैं, मेढ, रहतिये, बनिये, धुनियें, लायलटीके कायल हैं। वर्म समाजी पक्के लायल लायल है, अखबारे-आम, दयानिन्दयोका तो है लायलटी ही से काम तमाम। लायल लाला इसराज हैं, लायल लाला रोशनलाल, लायलटी ही जिनका सुर है, लायलटी ही जिनकी ताल। पोयी लेकर इन्हे पडी अपनी लायलटी दिखलाना, लार्ड इबटसन देंगे उनको लायलटीका परवाना। मुसलमान साहब तो इससे कमी नहीं ये छुट्टीम, पदा होते ही पीते हैं, वह लायलटी घुट्टीमे। 'वतन' सदा से लायल ही था और अब है 'पैसा अखबार' लायलंटीके मारे ही हैं, अब वह जीनेसे बे-जार। लायल सब वकील बारिस्टर जमींदार और लाला हैं, स्युनिसिपालिटी वाले तो लायलटीका परनाला हैं। खान बहादुर, राय बहादुर, कितने ही सरदार नवाब, सब मिल जुलकर लट रहे हैं लायलटीका खुब शबाब। ऐरा गैरा नत्थु खैरा सब पर इसकी मस्ती है लायलटी लाहौरमे अब भूसेसे भी कुछ सस्ती है। केवल दो टिस लायल ये वॉ, एक लाजपत एक अजीत, दोनों गये निकाले उनसे नहीं किसीको है कुछ प्रीत। हाँ, कुछ डिस लायल थे रावलपिण्डीके पडित लाले, वह सब पकड दिये फाटकमे बाहर लगा दिये ताले।

फिर एक और मिला था, डिस लायलका बचा पिडीदास, सोते उसे उठा कर घरसे फाटकमे करवाया वास । और दिखाई दिया एक डिस-लायल लाला दीनानाथ, उसको भी एक जुर्म लगा कर पिडीके करवाया साथ। इन सबसे लाला लोगोका कुछ भी नहीं इलाका है, लायल लोगोंके घर में डिस-लायलटीका फाका है। पेट बन गये है इन सबके लायलटीके गुब्बारे चला नहीं जाता है, थककर हाँफ रहे है बेचारे। बहुत फूल जानेसे डर है फट न पड़ें यह इनके पेट, इसी पेटके लिये लगी हैं लायलटीकी इन्हें चपेट। सुनते पञ्जाब देश सीधा सरपरको जावेगा, डिस-लायल भारतमें रहकर इज्जत नहीं गॅवावेगा। -भारतमित्र, १९०७ ई० ।

पंजाबकी तत्कालीन परिश्थित पर कैसा करारा व्यङ्ग है। इसी प्रकार "छोड़ चले शाइस्ताखानी" नामक किवता भी मजेकी है।

'सर सैयद्का बुढापा' नामक किवतामें किसानों की हालतका जो चित्र खींचा गया है, वह आज ५६ वर्ष बाद भी सजीव विद्यमान है। 'र्व्यूको उत्तर' नामक किवता २८ मई सन् १६०० को प्रकाशित हुई थी। 'र्व्यूकी अपील' के साथ वह भी पढ़नेकी एक चीज है।

हिन्दी उर्दृके मगड़ेके बारेमें गुप्तजीके विचार निस्सन्देह अह्मन्त सामियक है। जहाँ वे हिन्दीवालों को उर्दू पढ़नेके लिये उत्साहित करते थे, वहाँ उर्दू वालोके अनुदार दृष्टिकोण— हिन्दी उर्द् के विषयमें गुप्तजीके विचार तंगनजरीकी कठोरसे कठोर आलो-चना भी करते थे। भले ही कोई कट्टर हिन्दी प्रेमी गुप्तजीके इस कथन पर नाक भौं सिकोडे कि "मेरे विचारमे

सम्प्रति दो तीन पीढियों तक (एक शताब्दी तक) हिन्दी हितेषी लोग उर्द्के बिना हिन्दीकी उचित उन्नति नहीं कर सकते। इसीलिये हिन्दुओं में उर्द्के अच्छे अच्छे ज्ञाता होने आवश्यक है।"\*

पर हमारी समभमे वास्तविकता और सत्यका एक अच्छा अंश उसमें विद्यमान है। गुप्तनिबन्धावलीमे उर्दू अखबारों का वृत्तान्त देते हुए १६०४ मे उन्हों ने लिखा था:—

"अपरसे देखिये तो उर्व् और हिन्दीमे इस समय बडी अनबन है। उर्व् के तरफदार हिन्दीवालोको और हिन्दीके पक्षवाले उर्व् वालोंको छुळ-कुछ टेढी दृष्टिसे देखते है पर वास्तवमे उर्व हिन्दीका बडा मेल है। यहाँ तक कि दोनो एक ही वस्तु कहलानेके योग्य है। केवल फारसी जामा पहननेसे एक उर्व कहलाती है और देवनागरी वस्त्र बारण करनेसे दूसरी हिन्दी।"

यही बात और करीब करीब इन्हीं शब्दों में फरवरी सन १८८५ के हिन्दी प्रदीपमें स्व० प० बालकृष्णजी भट्टने लिखी थी। उनके शब्द ये थे:—

यह कौन कहता है कि उर्दू कोई दसरी वस्तु है 2 सच पूछो तो उर्दू भी इसी हिन्दीका रूपान्तर है। जब इस हिन्दुओंने इसका अनादर करके इसे त्याग दिया तब मुसलमानोने इसकी दीनतापर दयाकर इसे अपने मुल्कके लिवास और जेवरोसे आभूषिन कर इसका दूसरा नाम उर्दू रक्खा। नात्पर्य यह कि इस नारीका इस्छ और गोत्र सदा एक ही रहा। समय समय इसका रङ्ग रूप और भेख अलबत्ता प्रस्ता गया।"

इसके ४७ वर्षे बाद स्व० प० पद्मसिंहजी शर्माने अपने 'हिन्दी-उर्दू-हिन्दुस्तानी' नामक भाषणमे कहा था:—

"हिन्दी उर्द्का भण्डार दोनो जातियोंके परिश्रमका फल है। अपनी अपनी जगह भाषाकी इन दोनो शाखाओंका विशेष महत्त्व है। दोनो हीने अपने अपने

देखिये मुन्दी दयानारायण निगमजीका सस्मरण छेख ।

नौरपर यथेष्ट उन्नित की है। दोनोंके ही साहित्य-भण्डारमे बहुमूत्य रत्न सचित हो गये हैं और हो रहे हैं। हिन्दीवाळे उर्दू साहित्यसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी तरह उर्दू वाले हिन्दीके खजानेसे फायदा उठा सकते हैं। यदि दोनों पक्ष एक दसरेके निकट पहुँच जायँ और भेद बुद्धिको छोडकर भाई माईकी तरह आपसमें मिल जाय तो वह गलन फहिमयाँ अपने आप ही दूर हो जायँ, जो एकसे दूसरेको दूर किये हैं। ऐसा होना कोई मुक्किल बात नहीं है। सिर्फ मजबूत इरादे और हिम्मतकी जरूरत है, पक्षपान और इठवर्मीको छोडनेकी आवश्यकना है। बिना एकनाके भाषा और जातिका कल्याण नहीं। यदि हिन्दी उर्दू दोनों सयुक्त परिवारकी दशामे आ जायँ तो इसकी साहित्य-सम्पत्तिका ससारकी कोई भाषा मुकाबिला न कर सके।''

अपनी हिन्दी-भाषा नामक पुस्तककी भूमिकामे गुप्तजीने लिखा था:—

"यद्यपि बॅगला मराठी आदि भारतकी अन्य कई भाषाओं में हिन्दी अभी पीछे हैं तथापि समस्त भारतवर्षमें यह विचार फैलता जाना है कि इस देशकी प्रधान भाषा हिन्दी ही है और वही यहाँकी राष्ट्रभाषा होनेके योग्य है। साथ-साथ लोग यह भी मानते जाते हैं कि सारे भारतवर्षमें देवनागरी अक्षरोका प्रचार होना उचित है.

इस समय हिन्दीके दो रूप हैं। एक उर्दू और दूसरा हिन्दी। दोनोंमें केवल शब्दोंका ही मेद नहीं, लिपि मेद बड़ा भारी पड़ा हुआ है। यदि यह मेद न होता तो दोनों रूप मिल कर एक हो जाता। यदि आदिसे फारसी लिपिके स्थानमें देवनागरी लिपि रहती तो यह मेद ही न होता। अब भी लिपि एक होनेसे मेद मिट सकता है। पर जल्द ऐसा होनेकी आशा कम है। अभी दोनों रूप कुछ कालतक अलग-अलग अपनी अपनी चमक-दमक दिखानेकी चेटा करेंगे। आगे समय जो करावेगा वही होगा। बड़ी कठिनाई यह है कि दोनों एक दूसरेको न पहचानते हैं न पहचाननेकी चेटा करते हैं। इससे बड़ा मारी अन्तर हो जाता है।"

यह भूमिका सम्भवतः सन् १६०६ के आसपासकी छिखी हुई है और तबसे ४३ वर्ष बाद भी वह ज्यों की त्यों ताजा है। हिन्दीके दोनों रूप अपनी चमक दमक दिखा चुके है—जिसे इस कथनमे कुछ शक हो वह भारतीय विधानके तीन अलग अलग अनुवादोंको देखले। पर यह नीति हिन्दी भाषाके लिये विधातक हो रही है। उर्दूवालोंको अपनी लिपिका मोह छोड देना चाहिये, तभी वे जवानको कायम कर सकते है और हम हिन्दीवालोंको भी यह समम लेना चाहिये कि नजीर,हाली और अकबर हमारे ही कुटुम्बके है। हमारा अब भी यह टट विश्वास है कि जानदार हिन्दी लिखनेके लिये हिन्दीके ही दूसरे रूप उद्का जानना निहायत जरूरी है। चूँकि भाषाका प्रश्न आज भी हमारे लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है, इसलिये इसपर हमने विस्तार-पूर्वक लिखना आवश्यक सममा।

जहां हम गुप्तजीकी राजनीतिक प्रगतिशीलताकी प्रशंसा करते है, वहां हमें ईमानदारीके साथ यह भी लिखना पड़ेगा कि सामाजिक विचारों में वे उदार नहीं थे। पर उनकी अनुदारताकी आलोचना करनेके पहले हमें यह भी समफ लेना चाहिये कि तत्कालीन समाज-सुधारकों में उच्लुङ्खलताकी जो भावना आ गई थी वह प्राचीन परम्पराओं के उपासक गुप्तजीकी दृष्टिमे सर्वथा अक्षम्य थी। गुप्तजी सनातनधर्मानुयायी थे और उनसे यह आशा नहीं की जा सकती थी कि ब्राह्म समाजी अथवा आर्थ्य समाजी दृष्टिकोणको वे ठीक तरहसे समफ सकं। कभी कभी राजनीतिक प्रगतिशीलताके साथ साथ सामा-जिक प्रतिक्रियावादिताका विचित्र सम्मिश्रण एक ही व्यक्तिमे पाया जाता है। सुधारकोके मतानुसार लोकमान्य तिलक भी अनुदार ही कहे जायंगे।

दूसरी बात जो हमे खटकती है वह गुप्तजीकी विवादशैछीके विषय-में है। आगे चलकर इसी शैलीको स्व० प० पद्मसिंहजी शर्माने प्रहण किया था और उसे चोटी पर पहुँचा भी दिया था। यद्यपि हम शर्माजी- को साहित्य-क्षेत्रमे अपने पितृतुल्य पूज्य मानते रहे है, तथापि उनके जीवनमें ही इमने अपना मतभेद विशाल भारत द्वारा प्रकट कर दिया था। हमारे शब्द ये थे •—

"हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि ज्यो-ज्यों हिन्दी गद्यका विकास होता जायगा, त्यों-त्यो कठोर लेखन शैलीकी लोकप्रियता घटती जायगी-प्रित पक्षीको बनानेके ढंगकी समालोचना सममदार पाठकोको अधिका-धिक अखरने लगेगी। शर्माजीको यह बात न भूलनी चाहिये कि उनके लेख अपनी अनुपम लेखन-शैलीके कारण आजसे सौ सवा सौ वर्ष बाद भी पढ़े जायगे। क्या यह बात वाछनीय है कि आजसे सौ सवासौ वर्ष बादका पाठक उन तमाम व्यंगमयी कठोर बातोंको पढकर कहे बात सम्भवतः ठीक होगी, पर यह कितनी कठोरतापूर्वक कही गई है।"

आज भी हमारा यही मत है और उसे हम इस अवसर पर दुहराये देते है। वह शैछी अब समयसे काफी पिछड चुकी है और अब उसका केवछ ऐतिहासिक मृत्य ही रह गया है। जो आछोचक इस विषयमे स्व० गुप्तजी या स्व० शर्माजीका अनुकरण करेगे, वे वस्तुतः भूछ करेगे। 'दोषावाच्या गुरोरिप' इस नीति वाक्यका आश्रय छेकर हमने विनम्रता पूर्वक उपर्युक्त वाक्य छिखना उचित समभा है। पर गुप्तजीके कितनेही कार्य ऐसे थे जिनका हमछोग (आजके हिन्दी पत्रकार) अनुकरण कर सकते हैं। अनेक अवसरोंपर उन्होंने सम्पादकीय शिष्टाचारकी रक्षा की थी। जब छेडी कर्जन बीमार थीं, उस समय उन्होंने छार्ड कर्जनके नाम शिवशम्मुके चिट्ठे छिखना स्थिगित कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृतिका ही अनुगमन किया था, जिसके अनुसार विपक्षीकी विषम परिस्थितिमे उदारतापूर्ण व्यवहारका ही आदेश दिया गया है।

चद्यपि पूज्य द्विवेदीजीसे गुप्तजीका बहुत दिनोंतक वाद-विवाद 'चछा था तथापि गुप्तजीने द्विवेदीजीके यहां पहुंचकर जिस नम्रतापूर्ण

ढङ्गसे उनका अभिवादन किया था, उससे उनकी शिष्टता पर अच्छा प्रकारा पडता है। पाठक देख चुके है कि गुप्तजी किस प्रकार अपने स्वाधीन विचारों के कारण 'हिन्दोस्थान' से निकाले गये थे। तत्परचात उनको अपने शेष वेतनके मिलनेमें भी बडी कठिनाईका सामना करना पडा था, पर गुप्तजी जब हिन्दी पत्रोका इतिहास लिखने बैठे तो उन्होंने 'हिन्दोस्थान' तथा कालाकांकर और उसके नरेशके प्रति सर्वथा न्याय ही किया। उनके लिखे हुए कालाकांकर-निवासके संस्मरणोंमे बड़ा माधुर्य्य है। उस स्थानके प्रति कृतज्ञताके भाव निम्नलिखित पंक्तियोंमें कितनी खूबीके साथ प्रकट हुए हैं.—

"" बडा ही शान्तिमय एकान्त स्थान है। सीधी-सादी रीतिसे जीवन विताने के लिये उससे अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। कभी वह गंगा के किनारे-किनारे पंडित प्रतापनारायण जी और दूसरे सज्जनों के साथ धीरे-धीरे टहलना, कभी मालवीय जी के साथ चांदनी में रेती पर फिरना और कितनी ही तरहकी अच्छी बात करना स्मरण आता है। कालाक कर भूलने की वस्तु नहीं है। वह छोटासा स्थान सचमुच स्वर्ग-का दुकड़ा था। उसमें रहने का समय भूस्वर्ग में रहने के समयकी माति था। चिन्ता बहुत कम थी, वासनाएँ भी इतनी न थीं, विचार भी सीमावद्ध स्थान में विचरण करता था। पर हाय, उस समय उस स्थान कह हद्यमें इतना आदर न था। स्वर्ग में रहकर कोई स्वर्ग का आदर ठीक नहीं कर सकता है। कालाक करने रहकर कालाक करकी ठीक कदर आदमी नहीं कर सकता। आज कलक तेमं वह सब बाते एक-एक करके याद आती है। पर क्या वह सब फिर मिल सकती है १ सब कुछ मिले तो वह वेफिकरी कहाँ १ एक स्वप्न था जो जागते-जागते देखा था—

अफसानये शबाब खुदारा न पूछिये। देखा है जागते जिसे यह वह खाब था।"

सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण शिक्षाएँ जो हमलोग गुप्तजीके चरितसे प्रहण कर सकते है वह है, उनकी अपरिग्रहशीलता और मितव्ययता। इन दोनों गुणोंके बिना वे अपनी ईमानदारीको कायम नही रख सकते थे। गुप्तजीके सुपुत्र श्रीनवलकिशोरजीने इस विषयकी दो घटनाएँ हमें सुनाईं थीं। यहाँ उन्हें उद्धृत करना अप्रासङ्गिक न होगा:—

"एक बार मैं दो कमीज अपने दो छोटे भाइयों के लिये गुडियानी ले जानेको ४) रु० में सेन कम्पनीके यहाँसे लाया, छेदी मियां मेरे साथ थे। जिस समय मैं आया, मारवाडी एसोसियेशनके कार्यकर्तालोग जो किसी आवश्यक विषयमें सम्मित लेनेके लिये आये हुए थे, पिताजीके पास बैठे थे। मैंने आते ही कहा — बापूजी ये दो कमीज मुरारी और रघुनन्दनके लिये ४) रु० में लाया हूं। पिताजीने यह सुनते ही उन लोगों से बातें करना तो छोड दिया और मुमपर बहुत नाराज होकर बोले— 'मालूम होता है, तू जरूर हमारा किसीके सामने हाथ पसरवायेगा ४) रु० में एक मलमलका थान आता जिसमें घर भरके कपड़े बन जाते।' उनकी नाराजी देखकर में सन्न हो गया। अन्तमें बाबू रामदेवजी चोखानी जो उस समय उपस्थित थे, मुमे अपनी घोड़ा-गाड़ीमें साथ बिठाकर लेगये और सेन कम्पनीकी दुकानमें कमीजे वापस करवाके आये।

दूसरी एक घटना मुक्ते याद है,—उन दिनों कलकत्तेमे एक मामला चल रहा था। मगड़ा दो घनी मानी-प्रभावशाली व्यक्तियों मे था। मुकद्मा फौजदारी था। इस मामलेकी अदालती कार्रवाईकी रिपोर्ट प्रतिदिन अंगरेकी अखबारोंमें निकलती रहती थी। इस मुकदमेसे सम्बन्ध रखनेवाले एक सज्जनकी ओरसे, जिसका पक्ष न्यायकी दृष्टिसे कमजोर था, एक दिन एक वितालीके मित्र पाँच हजार रुपयेके नोट लेकर भारतिमत्र कार्यालयमें आये और धीरेसे कहने लगे—अमुक

बाबूने पांच हजार रूपये भेजे है सो लीजिये और अंगरेजी पत्रोमें आपने देखा होगा कि, उनका मामला चल रहा है। आप अपने पत्रमें उनके पक्ष समर्थनका थोडा खयाल रिखयेगा। आपकी इतनी कृपा चाहते है। रूपयेका नाम सुनते हो पिताजीका चेहरा गुस्सेसे लाल हो गया और उन्होंने कहा—क्या कहूँ आपको, मैं वैश्य हूँ और आप मेरे आदरणीय मित्र है। यि आपकी जगह और कोई होता तो मैं उसको जरूर जमादारसे निकलवा देता।"

एकबार ऐसी ही धृष्टतापूर्ण बात किसी अनुभवहीन युवकने सम्पादकाचार्य सी० पी० स्काटके सामने कही थी। उसका अभिप्राय यह था—"विज्ञापन दाताओं के दबावके सामने झुके बिना अमुक छेख माछाका निकालना किटन होगा" इसपर टिप्पणी करते हुए स्काटने अपने एक सहयोगीसे कहा—"मुक्ते ऐसा लगा कि ठोकर मारकर उस युवकको जीनेके नीचे ढकेल दूं।"

गुप्तजीने अपने सम्पादन-कालमें स्वर्गीय साहित्य-सेवियोकी कीर्ति-रक्षाके लिये निरन्तर प्रयत्न किया था। भारतिमत्रमें गुप्तजीने स्व० पंडित प्रतापनारायण मिश्र, पं० गौरीदत्त, पं० देवकी-

स्वर्गीय साहित्यिकोको नन्दन तिवारी, साहित्याचार्य्य पं० अस्विका-श्रद्धाञ्जलि दत्त व्यास, पं० देवीसहाय, पाण्डे प्रभुद्यालजी तथा पं० माधवप्रसाद मिश्र प्रभृतिको अपनी

श्रद्धाञ्चिल अर्पित की थी। इनमें एकाध नाम तो ऐसे हैं, जिन्हें हिन्दी-जगत् बिल्कुल भूल चुका है। अगर गुप्तजीने उनके विषयमें कुछ न लिखा होता तो शायद वे विस्मृतिके गर्भमें विलीन हो गये होते। पण्डित देवकीनन्दनजीके बारेमें सन् १६०५ में उन्होंने लिखा था:—"हिन्दीके एक सुयोग्य लेखकको भाग्यने तो कंगालीमें रखा, पर हिन्दीके प्रेमी भी उसे गुमनामीके हवाले करते है, यह बडी ही आक्षेपकी बात है।" आज चवालीस वर्ष बाद भी वह आक्षेपयोग्य परम्परा ज्योंकी-त्यों कायम है।

प्रतापनारायणजी मिश्र-विषयक अपने छेखमे गुप्तजीने इस बातपर खेद प्रकट किया था कि मिश्रजीके प्रिय शिष्य पं० प्रभुद्यालजी पाण्डेके स्वर्गवासी हो जानेके कारण उनकी जीवनी बिना लिखी रह गई। इससे भी अधिक दुर्घटनाकी बात यह हुई कि एकत्रित किया हुआ समस्त मसाला भी नष्ट हो गया। कौन कह सकता है कि आज भी हम उसी अपराधके अपराधी नहीं है ? दर असल—"वही रफ्तार बेढङ्गी जो पहले थी सो अब भी है।"

गुप्तजीकी रचनाओंमे सबसे अधिक महत्त्व तथा स्थायित्व किस रचनामें है यह प्रश्न विवादग्रस्त हो सकता है, पर इस बातसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि पत्रोंके इतिहासके

पत्रोंका इतिहास विषय पर वे हमलोगोके एकमात्र पथ-प्रदर्शक रहे हैं। उनके पूर्व सिर्फ एक छोटी-सी पुस्तिका

स्वर्गीय बाबू राधाकृष्णदासजीने लिखी थी, पर वह बिल्कुल अधूरी थी। आजसे बत्तीस वर्ष पूर्व इन पंक्तियोके लेखकने जब स्वर्गीय पंठ रुद्रदत्तजी सम्पादकाचार्य्यसे अपने पत्रकार-कला सम्बन्धी अनुभवोको लिपिबद्ध करनेकी प्रार्थना की थी, तब उन्हें भी गुप्तजीकी पुस्तकका आश्रय लेना पड़ा था। खेद है कि सम्पादकाचार्य्यजी भी अपने प्रत्यको बिल्कुल अपूर्ण ही छोड़ गये और इससे भी अधिक दुःखकी बात यह है कि हमलोगोमेंसे किसीने भी हिन्दी पत्रकार-कलाका साङ्गोपाङ्ग इतिहास लिखनेका प्रयत्न नहीं किया!

हमें पता नहीं कि आजके हिन्दी-पत्रकार गुप्तजीकी उस ऐतिहासिक पद्धितकों कि हिन्दी-उद्ं पत्रोंके इतिहास साथ-साथ लिखे जावें पसन्द

करंगे या नहीं, पर हमारी क्षुद्र सम्मितमे तो यह परम्परा कायम रखने छायक है। कम-से-कम पत्रकारोंको बिरादरीमें तो किसी प्रकारका भेद-भाव होना ही न चाहिये।

गुष्तजी अपनी मातृ-भाषाके जबरद्स्त समर्थंक थे और उसके गौरव-की रक्षा करनेके लिये सदैव जायत रहते थे। बॅगला, उर्दू इत्यादि भाषाओं के पत्रोमे जब कभी हिन्दीपर कोई अनुचित आक्षेप

निष्पक्ष और व्यापक उन्हें दीख पडता, वे तुरन्त उसका उत्तर देते, पर हिकोण उनके हृष्टिकोणमें किसी प्रकारकी साम्प्रदायिकता अथवा प्रान्तीयता नहीं थी। उदाहरणके छिये

उन्होंने 'गुलशने हिन्द' नामक उर्दू पुस्तककी जिसकी भूमिका मौलवी अब्दुलहक साहबने लिखी थी, बडी प्रशंसा की थी। अपनी आलोचनाके अन्तमें गुप्तजीने एक वाक्य लिखा था:—"इस समय हिन्दीने जो कुछ उन्नति की है, आप ही की है। किसीकी सहायता इसे कुछ भी न मिली। युक्त-प्रदेशमें इसे केवल इतनी सहायता मिली थी कि यह भी उर्दू साथ किसी मौकेपर सरकारी दफ्तरों में रहे। उतने ही में मुसलमान बिखर गये। इससे स्पष्ट है कि आगे भी हिन्दी जो कुछ करेगी स्वयं करेगी। किसीकी सहायता-वहायता इसे न मिलेगी।"

यह वाक्य सन् १६०७ में लिखा गया था और पिछले बयालीस वर्षका हिन्दीका इतिहास गुप्तजीकी इस मविष्यवाणीका साक्षी है।

स्वर्गीय गुप्तजी और द्विवेदी जीमें व्याकरण सम्बन्धी जो वाद-विवाद चला था, उसके बारेमे सम्मति प्रकट करना हमारे लिये घृष्टताकी बात होगी। उसके दो कारण हैं, एक तो यह कि व्याकरण हमारी रुचिका विषय नहीं और उसके विषयमे हमारा ज्ञान नगण्य है और दूसरा यह कि दोनों पक्षों के लेखों को मली भांति पढ़े बिना हम किसी निर्णयपर नहां पहुँच सकते। इकतर्फा डिग्री देना एक साहित्यिक अपराध है और इस जुर्मके मुजरिम हम नहीं बनना चाहते। वैसे ऊपरसे देखनेपर इतना अवश्य प्रतीत होता है कि जहां तक जानदार भाषा लिखनेका सवाल था गुप्तजी किसी भी हालतमे द्विवेदीजीसे १६ नहीं बैठते थे। पर यह भी अपनी-अपनी रुचिका प्रश्न है और इसका अन्तिम फैसला समय ही करेगा।

हाँ, गुप्तजीकी आलोचनाओं को पढकर प्रत्येक निष्पक्ष पाठक इस परिणाम पर अवश्य पहुँचेगा कि उन आलोचनाओं के मूलमें सद्भावना ही थी। किसी व्यक्तिगत विद्वेषसे अथवा अहंभावसे प्रेरित होकर गुप्तजीने अपनी लेखनो नहीं उठाई थी। जब एक बार गुप्तजीको विश्वास हो जाता कि अमुक लेखककी रचना त्रुटिपूर्ण है तो फिर वे बिना किसी रियायतके और निर्भयतापूर्वक खरीसे खरी आलोचना कर देते थे। अन्यत्र इसी संप्रहमे प्रकाशित आलोचनाएँ हमारे इसी कथनके प्रबल प्रमाण है।

गुप्तजी साहित्यमे सुरुचिके कितने कायल थे यह बात उनकी 'तारा' ( उपन्यास ) नामक पुस्तककी आलोचनासे प्रकट होती है । यह उपन्यास स्वर्गीय पं० किशोरीलालजी गोस्वामी द्वारा लिखा गया था। 'समा-लोचक पर सरस्वती' शीर्घक नोटमें उन्हों ने बाबू श्यामसुन्द्रदासजीकी आलोचना पर जो कुछ लिखा था उससे प्रकट होता है कि वे सम्पादकीय शिष्टाचारकी रक्षा करना कितना आवश्यक मानते थे और उसकी सीमाका उन्लंघन उन्हें कितना सटकता था। हां, सालमें एक बार होलीके मौके पर उक्त सीमाको तोड़ डालना एक ऐसा अपराध था, जो उनकी दृष्टिमें क्षम्य था। उनका लिखा हुआ २२ मार्च सन् १८६७ का 'जोगीडा' उदाहरणके रूपमे पेश किया जा सकता है।

अपने सम्पादन-कालमे गुप्तजीने सहस्रों ही पत्र अपने सहयोगियों
तथा मित्रोंको लिखे होंगे। पर वे प्रायः सभी नष्ट हो चुके हैं। स्वयं
गुप्तजीके पास जो पत्र आये थे उनका शतांश
सम्पादकीय पत्र-व्यवहार भी सुरक्षित नहीं रहा। सौभाग्यसे जो पत्र
सुरक्षित रह गये हैं उनसे गुप्तजी तथा उनके
मित्रोंकी मनोवृत्ति, चरित्र तथा तत्कालीन साहित्यिक स्थिति पर अच्छा
प्रकाश पडता है। यहाँपर हम गुप्तजीका वह पत्र उद्घृत करते हैं जो
उन्होंने २६ नवम्बर सन् १९०० को स्वर्गीय पण्डित श्रीधरजी पाठकके
नाम भेजा था

The Bharatmitra Office

Established 1878

97 Muktaiam Baboo's Street, Calcutta, 26-11-1900

Telephone No 137

पूज्यवर प्रणाम ।

मेरी साळाना खासी मुझे फिर तग कर रही हैं, इसीसे आपके १५ नवम्बरकें कार्डका उत्तर मटपट न दे सका। इसके सिवाय उत्तरके देनेमें कुछ दु ख होता है, इससे भी देर की।

बिना मूल्य और मूल्यकी कुछ बात नहीं है। वह सब आपकी इच्छापर ही है। आपने मूल्य भेजा था, इसने वापिस भी नहीं किया। सुनिये—आप पत्र (मारतिमत्र) न पढेंगे, तो इसमें आपकी कुछ हानि नहीं है, परन्तु लाम भी नहीं है। इसी प्रकार 'भारतिमत्र' की हानि नहीं, पर लाम भी नहीं। परन्तु बालमुकुन्द गुप्तकी हानि है, सो सुनिये—

में सममता हूँ कि आपमें एक उत्तम किवता-राक्ति है, और वह ऐसी है कि जिससे आगेको हमारी किवताका कुछ मला हो सकता है। इसीसे पुत्तनलाल पटनेवाला जब आपकी किवताको अलकृत कर रहा था, तो मुक्ते उसकी खबर लेनी पड़ी, तथा आपको भी सूचना देनी पड़ी। उसका फल यह हुआ कि आपने कई एक किवताएँ अच्छी लिख डालीं, जिनमें से 'धन-विनय' एक विचित्र ही किवता है।

१६

दु ख यही है कि बीच-ही-बीचमें लिखा-पढी आ पडी, उससे आपका जी मुक्तें नाराज हो गया। उसीका यह फल है कि आप 'भारतिमत्र' से नाता तोडते हैं। क्या ही अच्छा होता, यदि आप केवल किवता लिखते और आलोचना करनेवालोकी बातका बुरा-मला न मानते! आपको उत्तर देनेकी क्या जरूरत है, जब कि आपकी उत्तम कविता आप-से-आप लोगोंको मोहित कर लेती है।

आप कभी-कभी इचे जाते हैं कि आपकी किवताका वह मूल्य नहीं, जो विलायत आदिमें अच्छे-अच्छे किवयोंकी किवताका है। परन्तु इस देशकी गिरी दशाको तो देखिये, कि कोई खाली भी आपसे किवता लिखनेको नहीं कहता। एक मैं ही हूँ कि आपसे किवता लिखनेका अनुरोब करता हूँ। आप निश्चय जानिये कि इसमें मेरा एक मासा भी खार्थ नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि भगवानने आप-जैसी तिबयतका एक किव उत्पन्न किया है, तो उसकी किवताका कुछ विकास भी हो, यों ही न कुमिल्हा जावे। यदि आप कुछ लिख जावेंगे, तो सौ-दो-सौ वर्ष बाद शायद आपके नामकी पूजा तक हो सकती है।

एक 'भारत-भिन्न' के नातेसे आपसे पत्र-व्यवहार चलता है। यह नाता आप तोड़ते हैं, भगवान जाने अबकी दृटी फिर कब जुड़े। कोई आठ साल बाद आपसे पत्र-व्यवहार चल रहा था, अब बन्द होकर न-जाने कब खुले! मैं नहीं जानता, कि अब आप पत्र-व्यवहार करेंगे या नहीं। इससे कुछ विनय करता हूँ।

- (१) हर बातमें शकित और उदास मत हुआ की जिये।
- (२) कोई कुछ आलोचना करे, तो उसकी परवाह मत कीजिये।
- (३) आलोचकोंकी फिज्ल बातोंके उत्तरकी जरूरत नहीं है।
- (४) चित्तको इर मामलेमे प्रसन्न रखिये—बात-बातमें नाराजी और चिढ भली नहीं।
- (५) आपका काम सुन्दर कविता बनाना है--- छेड-छाडका उत्तर देना नहीं।

- (६) दासों और मित्रोपर विश्वास रखना।
- (७) जब तक जीवन है, जीना पड़ेगा। सो प्रसन्नतासे जीना चाहिये। उदासी क्यों ?

दास

बालमुकुन्द् गुप्त

यहाँ पर एक अन्य पत्र भी उद्घृत किया जाता है, जो मुंशी समर्थदानजी (सम्पादक राजस्थान-समाचार) का है। सन् १८९१ का अवसे प्राय ५८ वर्ष पूर्वका यह पत्र हिन्दीपत्र-जगत्की एक झलक दिखलानेमे समथ है। इस पत्रसे प्रकट होता है कि स्वतन्न पत्रकारका जीवन उन दिनों भी कण्टकाकीर्ण था। 'हिन्दोस्थान'से अलग किये जानेके बाद गुप्तजीके लिये राजस्थान-समाचारसे दस रुपये महीना पारिश्रमिक पाना भी अल्पन्त कठिन था।

राजस्थान स॰ सम्पादक

कार्यालय

अजमेर

ता॰ २४-१०-९१

लाला बालमुकुन्दजी गुप्त योग्य महाशय,

आपका पत्र सख्या ५५० आया, आपको ज्ञात ही है कि रा॰ स॰ का सम्पादक मैं आप ही हूँ

इसको आप दढ़ समर्भे वा अदढ परन्तु हां मुझे समय न्यून मिलता है. 'हिन्दोस्थान'के लीडर में प्राय देखता रहा हूं कई मुझे पैसन्द कई नापसन्द रहे हैं. दश रुपये मासिक व्यय करनेकी शक्ति तो नहीं है परन्तु आपके उत्तम लेख आवेंगे तो एक भाव आप रा० स० के कालमका ठहरा लें सो जितने कालम आवेंगे उतनेका दिया जा सकेगा. जो लेख नापसन्द होनेसे न छापा जायगा वह चाहेंगे तो

लौटा दिया जायगा और नहीं तो पडा रहेगा परन्तु दाम उसके न दिये जा सकेंगे. छेख २॥ कालम से ४ कालम तक होना चाहिये परन्तु ये सब कार्यालयमें ही रहनेसे ठीक हो जहा सब सामग्री है। आपके पास कौनसे अग्रेजी बड़े पत्र आते हैं जिनके आधारसे आप लिखेंगे। आपको ज्ञात रहे कि राजपूताने और दूसरे देशों में बड़ा भेद है। यहाँके प्रायः डग पृथक हैं और बराबर पढनेसे आपको ज्ञात हो सकेगा।

आप लेख भी भेजे एक देखनेके लिये और कालमका भाव भी लिखे आपको पक्षा ऐसा करनेको मैं वचन नहीं देता परन्तु लेख और भाव लिखा आनेसे मैं विचार करू गा

> आपका हितेषी समर्थदान सम्पादक रा० स०

पुनः

आप लिखें कि आपने अगरेजी और सस्कृतका कितना अध्ययन किया है और आप वहाँ क्या कार्य करते हैं 2

स॰ रा॰

गुप्तजीकी ज्ञान-पिपासा और परिश्रमशीलताको देखकर आश्चय होता है। उनका वह रिजस्टर अब भी मीजूद हैं, जिसमे वे बाहर जाने वाली चिट्ठियोंके नाम और पते दर्ज किया करते तीव्र जिज्ञासा — थे। जिस तारीखसे उन्होंने उर्दू के बजाय हिन्दीमें पत्र लिखना प्रारम्भ किया था, वह उसमे दोनों लिपियोंके बीच सीमा खींचती हुई स्पष्ट दीख पडती है। पर गुप्तजी संकीर्ण विचारोंके व्यक्ति नहीं थे। उर्दू में वे बराबर और जीवन पर्यन्त लेख लिखते रहे और आगे चलकर स्वर्गीय प्रेमचन्दजीने उन्हींके मार्गका अनुसरण किया।

महामना मालवीयजीने जहाँ देशके लिये अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किये, वहाँ एक उर्दू पत्रकारको हिन्दी-सेवामे प्रवृत्त करनेका श्रेय भी उन्हींको है! यही नहीं मालवीयजीने ही गुप्तजीको संस्कृत पढनेके लिये प्रेरित किया था। अपने आषाढ बदी ८ सम्वत् १९४६ के पत्रमें उन्होंने गुप्तजीको लिखा था:—

"आपने बगाली सीखी अच्छा किया सस्कृत भी पढ लीजिये तो अधिक सुख और लाम होगा अगरेजी भी अवश्य पिढ़ियेगा. देशका हित साधन करनेके लिये अगरेजी और सस्कृत दोनोंका ज्ञान आवश्यक है. बिकमकी नावेल मगाकर भेजूगा लेख आपने क्यों बन्द कर दिया ?"

गुप्तजी पण्डित श्रीधर पाठकजीसे पत्रों द्वारा अंग्रेजी पढा करते थे। सौभाग्यसे पाठकजीके दिये हुए कई सबक अब भी मौजूद हैं।

पूज्य पाठकजीने अपने ७-३-९१ के पत्रमें लिखा था '— "बड़ी अच्छी बात है कि आप अंग्रेजीका अभ्यास करते हैं। इस विषयमें आपको साहाय्य देनेके लिये मैं प्रतिक्षण प्रस्तुत हूं। जो बात आप पत्र द्वारा पूछियेगा यथाशक्ति शीघ उत्तर दूँगा।"

इस प्रकार पाठकजीने पत्रों द्वारा गुप्तजीको अंग्रेजीका अभ्यास कराया । तत्पश्चात् कलकत्ते पहुँचने पर उन्होंने स्व० पं० अमृतलालजी चक्रवर्ती और स्व० पं० दुर्गाप्रसादजी मिश्रकी सहायतासे अपना अंग्रेजी भाषाका ज्ञान बढाया। आज हिन्दी जगत्मे कितने पत्रकार और किय ऐसे हैं, जो अपने छुट भइयोंको इस प्रकार उत्साहित करं। और गुप्तजी जैसी ज्ञानिपासा तथा शिष्यत्वकी भावना भी आज दुलेम हो गई है। किसी उर्दू वालेके लिये बँगला, संस्कृत तथा अंग्रेजीका अभ्यास करना आज भी मुश्किल है, उन दिनों तो वह और भी कठिन रहा होगा। गुप्तजी इस विषयमें निस्सन्देह सौभाग्यशाली थे कि उन्हे ऐसे सर्वोत्तम शिक्षक मिले।

हिन्दी पत्रकार-कलाका प्रारम्भ सन् १८२६ मे हुआ था और दो वर्ष बाद वह सवा सौ वर्षकी हो जायगी। यदि कोई सहृदय व्यक्ति इन सवा सौ वर्षों के इतिहासका विधिवत् अन्वेषण करे तो उसे हमारे पूर्वज पत्रकारोंके कितने जीवन-तब और अब संघर्षीका पता छगेगा! अभी तक हमारे देशके जो इतिहास लिखे गये है, वे प्राय: ग़ुष्क ही रहे हैं। उनमे व्यक्तित्वको प्रायः तिलाञ्जलि देकर केवल सन् सम्वतों और घटनाओं को ही महत्त्व दिया गया है। और जहाँ व्यक्तित्वका वर्णन है भी. वहाँ केवल राजनीतिक दृष्टिसे असाधारण महानुभावोंका ही जिक्र किया गया है। जहाँ पहले इतिहास लेखक केवल बादशाहों. वजीरों. राजा-महाराजाओंको श्रद्धाञ्जलि अपित करते थे. आज उनके बंशज राजनीतिक लीडरोंको अपनी भेट चढाके सन्तृष्ट हो जाते हैं। हमारी स्वाधीनताके इतिहासमें पत्रकारोंकी प्रायः उपेक्षा ही की गई है और फिर हिन्दी पत्रकारोंको तो पूछता ही कौन है ? पर इतिहास लिखनेकी यह प्रणाली बिलकुल निकम्मी और दकियानुसी सिद्ध हो चुकी है। साधारण जनता अब भी देश-भाषाओंके पत्रोंको ही पढ़ती है और उसकी चास्तविक दशाका वर्णन हमे हिन्दी, मराठी, बंगला, गुजराती इत्यादिके पत्रोंमें ही मिल सकता है। यदि हमारे शासकोंमें कुछ भी कल्पना शक्ति होती तो एक केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित करके उसमें वे भारतीय भाषाओं के पत्रोंकी पुरानी फाइळोंको सुरक्षित कर छेते । बहुत कुछ उपयोगी सामग्री बो नष्ट हो चुकी है। जो बच रही है, वह भी नष्ट होती जा रही है! यदि गुप्तजीके समयके समस्त हिन्दी बदूं पत्रोंकी फाइलें सुरक्षित

याद गुप्तजाक समयक समस्त हिन्दी उद् पत्रीकी फाइल सुरक्षित होवीं तो हिन्दी पत्रकार-कलाके हितहासके लिये वे कितनी सहायक सिद्ध होतीं ? निस्सन्देह हम लोग भाई नवलिकशीरजी गुप्तके अत्यन्त आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने जहाँ अपने पूज्य पिताजीका साहित्यिक

श्राद्ध किया है, वहाँ उस नष्ट होती हुई बहुमूल्य ऐतिहासिक सम्पत्तिके एक अंशकी रक्षा भी कर ली है।

अभी हिन्दी पत्रकार-कलाने अपनी शैशवावस्थाको पार ही किया
है। विदेशी पत्रोंके प्रभावके मुकाबले हिन्दी पत्र काफी पिछले हुए हैं, पर
यह दशा बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। भारतवर्ष आज एशियामे
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर रहा है, कल उसकी गणना अखिल संसारके
मुख्य राष्ट्रोंमें होने लगेगी। वह युग शीघ्र ही आनेवाला है, जब हिन्दी
पत्रोंकी प्राहक संख्या लाखों तक पहुँच जायगी और उनका महत्त्व इस
देशके अंग्रेजी पत्रोंसे कहीं अधिक बढ जायगा। उस समय संसारके
समस्त देशोंकी राजधानियोंमे और उनके बड़े-बड़े नगरोंमे हमारे
संवाददाता होंगे और समाचार समितियाँ हिन्दी पत्रकारोंकी
सम्मतियोंको विदेशोंको भेजनेमे अपना गौरव समझगी।

हॉ, उस युगके आनेमे पन्द्रह-बीस वर्षसे अधिककी देर नहीं है। कृतज्ञताका तकाजा है कि ऐसे ग्रुम अवसरपर हम पूर्वजोंका स्मरण करे और बिना किसी भेद-भावके उन्हे श्रद्धाञ्जिल अपिंत करें। उस समयके वाद-विवाद अब इतिहासकी सामग्री बन चुके हैं और वे हमारी ग्रुद्ध श्राद्धभावनामे किसी प्रकारका अन्तर नहीं डाल सकते।

निस्सन्देह बाबू बालमुकुन्दजी गुप्तकी गणना हिन्दी पत्रकार-कलाके निर्माताओं तथा उसके भावी युगके प्रवर्तकोंमें की जायगी। उनकी स्वर्गीय आत्माको शतशः प्रणाम।



# संस्मरण और श्रद्धाञ्जलियाँ

# अहा-समर्ग

(श्री प० रूपनारायण पाण्डेय, 'माधुरी'-सम्पादक )

हिद जननीके भाल युन्दर युद्दागिवंदी, हिन्दी है इमारी मातृभाषा, राष्ट्रमाषा मी।
भूले रहे इसको अनेक दिन दुर्दिनमें, कैसा मद्दामोह यह, और था तमाशा भी।
जनमें सपूत कुछ ऐसे देशमक्त यहाँ, जिनमें विवेक था, समुन्नतिकी आशा भी।
उन्होंके प्रयाससे इजारों हिन्दीभक्त हुए, पूरी हुई उनकी अमर अभिलाषा भी॥
ऐसे मद्दापुरुषों में मद्दामित, बालमुकुन्दजी गुप्त प्रधान थे,
टेकसे नेक टले न कभी, नई सूझमें आपही आप-समान थे।
पक्ष लिया बस न्यायका ही, असहायके साथी सहाय सुजान थे,
लेख लिखे, सद्दा ली चुटकी, नर-सिंह, नवोदित नीति निधान थे।।
आपके लेख तो आज भी देखके, आपको सामने ही हम पाते,
आपकी वाणी वही सब लेख सुनाते हमें, वही भाव जगाते।
आपके हैं हमलोग कुनज्ञ, कहे किस भाँति, नहीं कह पाते,
श्रद्धा-समेत सभी हम श्राद्धमें आपको सादर सीस नवाते!

परम विनोदी, ज्ञान-निधि, भारत-मित्र प्रसिद्ध , पथ-दशंक साहित्यके, सुकवि, छेखनी-सिद्ध । जिनके नव उद्योगसे विमल हुई मन्ति कुन्द , धन्य-धन्य स्वर्गीय वह श्रीयुत बालमुकुन्द ॥ · स्वर्गीय बाबू बालमुकुन्द गुप्त भारतिमत्र-सम्पादक मेरे बन्धु थे। उन्होंने हिन्दीके उत्थानके समय भारतिमत्र द्वारा उसकी प्रशंसनीय सेवा की है, यह मै सगर्व कह सकता हूँ।

सदावर्त्ती

आजमगढ़, ७-४-४५

\*

-हिर औध

( कवि-सम्राट स्वर्गीय पण्डित अयोध्यासिह उपाध्याय )

\* \*

विद्याविनोद रसपूरित वाग्विलासः सम्पादन-प्रथित भारतिमत्र कीर्तिः। स्मृत्वा परां हितमयीं शिवशम्भ्रवार्तां विस्मर्यतां किमिव बालम्रुकुन्द गुप्तः॥

( साहित्यवाचस्पति नवरत्न श्रीगिरिधर शर्मा )

# संस्मरण और श्रद्धाञ्जालियाँ

## वहुतसी खूबियाँ थीं मरनेवालेमें

[ स्वर्गीय मुन्त्री दयानारायणजी निगम बी ० ए०, 'ज्माना' सम्पादक ]

"जहाँ बर आब निहादस्त व ज़िन्दगी बरबाद" रू

सार कैसा नश्वर है, मनुष्य-जीवन एक सुखहीन स्वप्नके समान है—उस स्वप्नके, जिसकी व्याख्या तो बहुत कुछ हो, पर वास्तविकता कुछ भी नहीं। सचमुच मनुष्य पानीका बुलबुला है, जो बात-की बातमे उठता और बात-की-बातमे बैठ जाता है—नदीमे लीन हो जाता है। हम सबकी एक-सी ही अवस्था है, परन्तु मृग-मरीचिका बडी विकट है। नित्य-प्रतिकी दौड-धूप और अपनी धुनमे हम सब अपनी और संसारकी वास्तविकता भूल जाते हैं।

'नसीम गफलतकी चल रही हैं, उमेंड रही हैं बला की नींदें'

संसार चक्रमे पडकर हमे याद नहीं रहता कि प्रत्येक श्वास अन्तिम श्वास हो सकता है। वस्तुत जीवन एक धरोहर है, मॉगी हुई वस्तु है। एक दिन सबको उस परम शान्ति-धामकी ओर प्रयाण करना ही पडेगा, जहाँ सबेरेके भूछे-भटके पथिकको सन्ध्या तक, किसी-न-किसी प्रकार ठिकाने पर पहुँचना आवश्यक है। इस नश्वर जगत्मे क्षणभरके छिये छोग ठहर छे, पारस्परिक प्रेमका आनन्द छट छे, अपने हृद्योंकी स्वच्छतासे दूसरोंको प्रभावित और प्रकाशित कर दे तथा भावी सन्तानके छिये—'स्थिर आवास' को उपयोगी बनानका प्रयत्न कर जायं। मृत्यु प्रत्येक समय घात छगाये बैठी है, परन्तु सामान्य दृष्टियोंसे वह इस प्रकार तिरोहित हो रही है कि यही ज्ञात होता कि वह कब और किस

<sup>. \*</sup> दुनियाँ पानीपर और ज़िन्दगी हवा अर्थात् साँसपर कायम है।

पर आक्रमण कर दे। इस अमागिनी जाति पर तो सैंकडों आघात हो चुके है, इससे अधिक और क्या दुर्भाग्य हो सकता है कि आये दिन अनेक उपयोगी आदमी उठे चले जा रहे हैं। एक घाव मरने नहीं पाता, कि दूसरा तैयार हो जाता है। एक शोक मूलने नहीं पाता, कि नया रोना सामने आ जाता है।

"हमेशा यम पे है यम, जाने नातवाँके छिये"

कभी स्वप्नमे भी यह करपना न हो सकती कि 'जमाना' के प्रसिद्ध लेखक और शुभचिन्तक, हिन्दीके प्रौढ पण्डित तथा 'भारतिमत्र' के लब्धप्रतिष्ठ सम्पादक बाबू बालमुकुन्द गुप्त इतनी शीव्रतापूर्वक इस नश्चर जगत्से प्रयाण कर स्वर्गवासी हो जायँगे तथा अपने असख्य मित्रों और भक्तोंको समयसे पूर्व ही, सदाके लिये अपने वियोगमे बिलबिलाता छोड जायँगे। गुप्तजीके पार्थिव शरीर ने इन्द्रप्रस्थमे पंचत्व प्राप्त किया। आप कलकत्तासे दिल्ली आये और १८ सितम्बर १९०७ ई० को ठीक सन्ध्याके समय परलोक सिधारे।

'खुदा बख्शे बहुत-सी खुबियाँ थीं मरनेवाले में'

ऐसे प्रौढ़ लेखक और स्वतन्त्र तथा कुशल सम्पादककी मृत्यु एक ऐसी भयक्कर शोक-सूचना है, जिसके सुननेके लिये हम और उनके अन्य अनेक परिचित तथा मित्र क्या, देशका कोई भी व्यक्ति तैयार न था। इस बुधवारसे पूर्व, शुक्रवारको गुप्तजीके अन्तिम दर्शन, इन पंक्तियों के लेखक के भाग्यमें थे। वह रोगी और उदास अपनी जन्म-भूमि गुडियानी (रोहतक) जा रहे थे। मुझे कानपुर स्टेशनपर, विशेष रूपसे मिलनेके लिये बुलाया। बीम्प्ररीकी स्चना पहलेसे मिल चुकी थी। जो अवस्था पत्रोंके पढनेसे विदित हुई थी, उससे गुप्तजीसे भेट करनेकी इच्छा और बलवती हो रही थी, क्योंकि हमारा उनका हार्दिक सम्बन्ध तथा अकुत्रिम अनुराग था, साहित्यक मित्रता और हार्दिक सहानुभूतिका

नाता था। मिळते समय जो दशा देखनेमे आई, उसकी कभी कल्पना भी न की जा सकती थी। लगातार बीमारीने उन्हें इस अवस्थाको पहुँचा दिया था। उस समय किसे ज्ञात था कि यह अन्तिम भेट हैं और क्रूर-मृत्यु छौटते समय, कानपुरमे अधिक दिनों तक निवास करनेका वचन पूरा न होने देगी। वह हार्दिक उत्साहकी उमंग और वास्तविक प्रेम कभी विस्मृत नहीं किये जा सकते। कैसा सचा भाव था कि शारीरिक कष्टकी कठोरतामे भी वह कानपुर ठहरने और अपने स्तसंगसे हमे लाभान्त्रित करने के लिये अधीरसे प्रतीत होते थे।

इस चलते-फिरते मिलापसे दोनोंमेसे किसीको सन्तोष न हुआ। मेरी अधीरता और निराक्षा देखकर गुप्तजी कहने छगे—"मेरा ढाँचा इंख छो, शरीर अच्छा हुआ तो फिर मिलंगे और जी-भरकर बात करगे। अब इस समय तो उठा भी नहीं जाता, नहीं तो दो तीन दिन तो अवश्य ही ठहरते। अस्तु, जो भगवानकी इच्छा।" गुप्तजी सहृदय थे। हमे अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट करनेकी आवश्यकता ही न हई, क्योंकि उन्हें अस्वीकृत करनेका कष्ट देना अभी हमे अभीष्ट न था, परन्त गुप्तजी अपने हृदयकी अपेक्षा मित्रोंका मन प्रसन्न करनेका अधिक खयाल रखते थे। इस अल्प-कालमे भी 'ज़माना' सम्बन्धी बाते पूछते रहे। एक तस्वीर जो उनकी मार्फत बनवाई गयी थी और गढ़तीसे तादादमें जुरूरतसे कम आ गयी थी, उसके सम्बन्धमें कहते रहे कि किसी तरह काम निकाल लो। उन्हे अपनी आवश्यकताकी अपेक्षा मित्रोंकी आवश्यकताका बडा ध्यान रहता था। अपने पत्रके सम्बन्धमें कहने छगे कि जबतक शक्ति रही 'भारतिमत्र'का साथ दिया. अब परमात्मा रक्षक है। रेलमे गरमी माल्यम हो रही थी, मैने उनके बडे पुत्रसे पंखा मॉगा, वे स्वयं हवा करने छगे। मैने फिर पखा मॉगा, उन्हें उसे देनेमें सकोच हुआ। इसपर गुप्तजीने कहा-''दे दो, इनसे क्या तकल्छफ है,

अगर ये प्रेमसे प्रेरित होकर मेरे लिये कुछ करना चाहते हैं, तो करने दो।"

कैसा विशुद्ध व्यवहार था। आह ! इस दुरंगी दुनियामे जहाँ झूठ, बनावट और आडम्बरकी इतनी अधिक भरमार है, एक सच्चे भावसे कैसी हार्दिक प्रसन्नता और आत्मिक शान्ति प्राप्त होती है।

सत्य-प्रियता और आडम्बर-शुन्यता स्वर्गीय गुप्तजीके विशेष गुण थे, उन्हे परमात्माने पिवत्र और सरल हृदय दिया था। वे मन, वचन, दोनोंमे एक-से थे। यह नहीं कि हृदयमे कुछ और रक्खे और वाणीसे कुछ दूसरी बात बोळें। गत राष्ट्रीय महासभाके अवसरपर कुछ मित्रोंके साथ मेरा आठ दिन तक कलकत्तेमे उनके यहाँ रहना हुआ। बैठने-उठने और बोल-चालसे लेकर खाने-पीने तक सबमे सर्वथा सादगी और सचाई झलकती थी। जिसे देखते ही परायापन दूर होकर हार्दिक प्रेम उत्पन्न हो जाता था। सम्भव है कि ठाठपसन्द लोग ऐसी बातोंमे शिष्टाचारकी कमी अनुभव करें, परन्तु जिनके भाव उच्च और हृदय तत्त्व-प्राही है, वे सरलतापर मुग्ध हो जाते हैं :—

"बनावट मी, इक हो है, जो जानता हो तेरी मादगी, कुछ हमीं जानते हैं"

इस प्रकार महीनों रहनेपर भी गुप्तजीके यहाँ तकल्लुफ न दिखाई दे सकता था। उस समय माल्स होता था, मानो अपने घरमे बैठे हैं। सब लोग अपने अभ्यासके अनुसार खाते-पीते और सोते-जागते थे। जहाँ कहीं गुप्तजी अपने अन्य आत्मीयोंकी ओरसे तकल्लुफ देखते, स्वयं हम लोगोंसे पहले उन्हें टोक देते। वे बडे ही सरल प्रकृति और आडम्बरशून्य थे। किन्तु सिद्धान्त-पालनमें कभी शिथिलता न आने देते थे। वे स्वतन्त्र विचारक और स्पष्टवादी थे, खुशाम से बढकर उन्हें और कोई बात बुरी न मालूम होती थी।

हम कह सकते हैं कि हिन्दी क्या, देशकी अन्य अनेक भाषाओं के पत्रकारों में भी ऐसे उदारचेता और नि.स्वार्थ सम्पादक बहुत कम मिलेंगे। बहुधा बड़े-बड़े धनी आपको अपने यहाँ बुलानेके लिये निमन्त्रण देते और मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करनेकी इच्छा प्रकटकरते थे। परन्तु गुप्तजीने अपनी विद्वत्ता और लेखनीका धन द्वारा खरीदा जाना सदैव घृणाकी दृष्टिसे देखा, और हमेशा ऐसे धनियोंसे अलग रहे। कलकत्तेके मारवाडी कहा करते है कि हमने सबको अपना बना लिया, किसीको खुशामदसे, किसीको रुपयेसे, किसीको नीति-निपुणतासे, परन्तु हमारा जादू नहीं चला तो एक बालमुकुन्द गुप्तजी पर।

गुप्तजी आखिरी दम तक मारवाडी जातिके दोषो और त्रुटियोंके विरुद्ध बडी स्वतन्त्रता और निर्भयतासे छेख छिखते रहे, और प्रत्येक अवसर पर उनकी विद्या-सम्बन्धी अरुचिकी हॅसी उडाते रहे। गुप्तजीकी सदैव यह इच्छा रहती थी कि किसी प्रकार मारवाड़ियोंका ध्यान विद्याध्ययनकी ओर आकृष्ट हो। इस सम्बन्धमें उनका अनवरत श्रम व्यर्थ भी नहीं गया। अन्ततोगत्वा मारवाड़ियोंको एक विद्यालय खोलना ही पड़ा।

गत वर्ष "श्रीवंक्टेश्वर समाचार"के सुप्रसिद्ध सेठ खेमराजजीने इन्हें वह आदरसे बुलाया और 'भारतिमत्र' से दूना वेतन देकर अपने पत्रका सम्पादक बनाना चाहा, परन्तु गुप्तजीने उसे स्वीकार नहीं किया। 'भारतिमत्र' की इतनी उन्नित इन्हींकी लेखनी और प्रयक्षसे हुई थी। गुप्तजी 'भारतिमत्र' को अपना खास पत्र सममकर प्यार करते थे। 'भारतिमत्र' के स्वामीने इन्हें सब बातोंमें पूरी स्वतन्त्रता दे रखी थी। वह इनकी किसी बातमें किसी प्रकारका हस्तक्षेप न करते थे। सचमुच समाचार पत्र इसी प्रकार अच्छी तरह चल सकते है। जब या तो स्वामी और सम्पादक दोनों एकही व्यक्ति हों, अथवा स्वामीको स्वामित्वके अतिरिक्त और किसी प्रकारके हस्तक्षेपका अधिकार ही न दिया जाय। गुप्तजीको

धनकी कभी विशेष परवा नहीं रही और यही उनकी साहित्य-सम्बन्धी सफलताका मुख्य कारण था, क्यों कि सम्पाद्क है लिये निर्लोभ होना अत्यन्त आवश्यक है। स्वर्गीय गुप्तजीको 'दुटप्पी पालिसी' से बडी घृणा थी, जो समाचार पत्र हवाको देखकर उसके साथ हो लेते है, उन्हें वे घोर घृणाकी दृष्टिसे देखते थे, अर्थात् वे 'जैसी बहे बयारि पीठि तब तैसी दीजे,—इस नीतिके माननेवाले न थे। जब कभी ऐसे समाचार-पत्रोंकी चर्चा होने लगती थी, तो उनकी बडी हॅसी उडाई जाती थी। उर्दू में इसी प्रकारके कुछ अखबार है, जिनपर 'भारतिमत्र' बहुधा चुटिकयां लिया करता था। सत्य बातके कहने में गुप्तजीको कभी संकोच न होता था। निर्थंक विवादोंको वे कभी न बढने देते थे।

वर्द्-हिन्दीके सम्बन्धमे आपने अनेक बार मुसलमान सहयोगियोका भ्रम मिटाना चाहा। हॅसी-मजाक, युक्ति और विनती सब प्रकारसे वास्तविक वस्तु-स्थिति उनके हृद्यंगम करानेमे अपनी ओरसे कोई प्रयत्न उठा न रक्ता, और स्वयं अपने उदाहरणसे सिद्ध कर दिया कि हिन्दू लोग उर्दूके विरोधी नहीं, प्रत्युत हिन्दी उर्दू दोनोंके शुभचिन्तक हैं, क्योंकि दोनों भाषाएँ वस्तुत. एकसी ही है। इन्हें एक करनेका प्रयत्न क्या चाहिये। लिपिका प्रश्न दूसरा है। उर्दूके समर्थक वर्तमान लिपिको क्योंके, प्रतन्तु यह कहना कि नागरी अक्षर फारसी लिपिसे अधिक सरल, नियमित और वैज्ञानिक नहीं है, वस्तुस्थितिका गला घोंटना और विद्वत्तापूर्ण अन्वेषणों पर धूल डालना है। ऐसी वातों से ज्यर्थ विवाद बढ़नेके अतिरिक्त लाम कुछ भी नहीं होता। न्यायालयों मे नागरी लिपिमें क्रिके अतिरिक्त लाम कुछ भी नहीं होता। न्यायालयों मे नागरी लिपिमें क्रिके हुए प्रार्थना-पत्रों के प्रस्तुत कर सक्तेकी आ़्रा मिल जाना। केवल न्यायकी बात थी, इससे उद्दूको कोई हानि नहीं पूहुंच सकती। मुसलू मानों को इस पर आक्षेप करने और आन्दोलन उठानेकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह और बात है कि 'पैसा अखवार' जैसे

पत्र क्षब भी जान-वृक्तकर यही कहते रहे कि साधारणतः हिन्दू छोग वर्त्ते रात्रु है। खेद है कि संसारमे बहुधा आंखे मूंद्कर सम्मतियां स्थिर करछी जाती है। कितनेही दैनिक साप्ताहिक उर्दू अखबार और मासिक-पत्र हिन्दुओं की अध्यक्षता और उन्हीं के सम्पाद्कत्वमें प्रकाशित होते है, परन्तु मुसलमान भाइयों की ओरसे हिन्दू-लेखकों को अधिक प्रोत्साहन नहीं मिलता, कभी-कभी तो उनके विरुद्ध स्पष्ट रूपसे पक्षपात-पूर्ण न्यवहार किया जाता है।

गुप्तजीका अन्तःकरण शुद्ध और निष्कपट था, और यही मनुष्यके लिये गौरवकी बात होसकती है। वे पक्षपात, विशेषकर साहित्यिक पक्षपातसे सवथा शून्य थे। आप हिन्दीके मुसलमान कवियों की कवि-ताएं बड़े प्रेमसे पढ़कर सुनाते और उनपर मुग्ध हो जाते थे। आप विद्या-को किसो जाति विशेषकी बपौती नहीं सममते थे। हिन्दीमे भी जो छोग यह सममते हैं कि उनके अतिरिक्त अन्य किसी जातिमें साहित्य-निव्रणता हो ही नहीं सकती, उनका मान-मर्दन करनेमें गुप्तजीने कभी कमजोरी नहीं दिखाई। कई बार आपने अपनी लेखनीके बलसे अपने प्रतियोगियोके दांत खट्टे किये। आपके छेख 'सौ सुनारकी तो एक लहारकी' इस लोकोक्तिको चरिताथं करते थे। इनके कारण विरोधियोके छक्के छूट जाते थे। सच तो यह है कि साहित्य-संग्राममें आपकी कलम-कुपाण कभी कृतकार्य हुए बिना न रहती थी। कुछ दिन हुए हिन्दीकी मासिक-पत्रिका 'सरस्वती' और आपके मध्य खूब नोक-क्तोक हुई। गुप्तजीको दूसरोंके-विशोषकर स्वर्गीय पुरुषोंके अपित कृतन्नता सहा न थी, लेख-युद्ध ब्रिड जाने पर कभी-कभी तो हिन्दीके बहुतसे समाचार पत्र एक तरफ और आप अकेले एक तरफ हो जाते थे, परन्तु विरोधियों के दस पृष्ठ आपके एक वाक्यके बराबर होते थे. और वह वाक्य भी आमोद-प्रमोदका साक्षात् दिग्दर्शन बन जाता था।

छेखन-शैछी कैसी सुन्दर थी, मानो किसी शिल्पीने एक टेटे तिरछे विरूप पत्थरके टुकड़ेको छेकर उसकी सुन्दर और सुहावनो प्रतिमा निर्माण कर दी है। साहित्य-संप्राममे इनकी छेखनीके आक्रमणों के कारण विरोधी छोग त्राहि। त्राहि । करने छगते थे।

गुष्तजीका हृदय विशुद्ध और निर्मे नदीके नीरकी तरह कुत्सा एवं पक्षपातके कूडे-कर्कटसे सर्वथा मुक्त और—

कुफ अस्त दर तरीकते माकीन दास्तन आईने मास्त सीना चु आईना दास्तन

अर्थात् हमारे धर्ममें किसीसे दुश्मनी रखना पाप है, हमारा तरीका हृदयको द्र्पणकी भांति स्वच्छ रखना है'—इसके अनुसार था।

कानपुर आकर आपने कहा—"द्विवेदीजी (सरस्वती-सम्पादक) से अवश्य मिलेगे। में भी मिलनेको उत्सुक था, उनके साथ हो लिया। अपनी सनातन रीतिके अनुसार गुप्तजीने द्विवेदीजीके चरण स्पर्श किये। द्विवेदीजीने आशीर्वाद देकर पासमें विठलाया। विविध प्रसंगों पर चर्चा चली। 'भारतिन्नतं'का हाल पूला, तो आपने उसकी प्राहक-संख्या साफ-साफ बतला दी। देखा जाता है कि कुछ अखबारवाले इस छोटी-सी बातके लिये भी भूठ बोल देनेमे अपना गौरव सममते है। एक सज्जनका जिक्र है कि देहली दरबारके अवसरपर उन्होंने अपने एक सहयोगीको अपने पत्रकी प्रकाशन संख्या २५ हजार बतलाई, इसके पूर्व उनके एक कार्यकर्ताने एक दूसरे सज्जनको यह संख्या दश हजार बतलाई थी और बादमे यह पता चला कि साधारणतः वह पत्रपांच हजारसे अधिक नहीं छपता था। सच है, दुनिया एक अन्येर नगरी है।

धर्ममें गुप्तजी कट्टर हिन्दू थे, परन्तु स्वामी द्यानन्द आदि सुधारकों-को बड़े आदरकी दृष्टिसे देखते थे, यद्यपि उनसे कई बातों में मतभेद भी रखते थे। हाल ही में इन पंक्तियों के लेखकने गुप्तजीसे उन सनातनी

हिन्दुओं की शिकायत की, जिन्हों ने पिछले आन्दोलनमें आर्यसमाजके विरुद्ध वैयक्तिक ईर्ब्या प्रकट करनेका अवसर ढ ढा था। आपने उत्तरमें लिखा कि ऐसे लोग हिन्द नहीं हो सकते, इनको जातिहेषी और जधन्य कहना चाहिये। सभी उदार हृदय सज्जन वफादार होते है और स्वर्गीय गुप्तजी भी उसी श्रेणीके थे। गुप्तजी कानपुरके हिन्दी कवि-शिरोमणि और सुप्रसिद्ध गद्य-छेखक स्वर्गीय पं० प्रतापनारायण मिश्रकी प्रशंसा करते-करते न थकते थे। मिश्रजीके नामसे गुप्तजीको बडा प्रेम था, क्यों कि हिन्दीके प्रति प्रेम और उसका अभ्यास उन्हें मिश्रजीको कृपासे ही प्राप्त हुआ था। मृत्युके समय गुप्तजीकी अवस्था ४१ साल और कुछ महीनों की थी, परन्तु इस अल्पकालमें ही उन्हें सम्पादन-कलाका इतना अनुभव हो गया था, जितना आजकलके बहुत कम सम्पादकों को होगा। इसका कारण यह था कि छोटी उम्रमें ही वे इस ओर प्रवृत्त हो गये थे। उनके एक गुरुजन छिखते है कि प्रारम्भसे ही इनमें असाधारण बुद्धि विद्यमान थी, जिन पुस्तकों को दूसरे छोग वर्षोंमें समाप्त कर पाते है. उन्हें ये महीनों मे पढ़ डालते थे। अखबारी दुनियांसे इनका सम्बन्ध बड़े अच्छे ढंगसे हुआ। ये प्रारम्भसे ही बड़े विनोदी थे, इसिछये बहुत दिनों तक लखनऊके प्रसिद्ध और अनुठे अखबार 'अवध-पञ्च' में लेख छिखते रहे। उस समय ये उस पत्रके प्रतिष्ठित छेखकों में समभे जाते थे, यह उनके लिये बडे गौरवकी बात थी। प्रारम्भमें गुप्तजी 'अखबारे चुनार' पत्रके सम्पादक हुए, फिर 'कोहेन्र' मे काम किया, और भी कई समाचार पत्रां के सम्पादक रहे। इन दिनों आप कविता भी किया करते थे। और इस सम्बन्धमें मिर्जा सितम जरीफको अपना उस्ताद मानते थे। मिर्जा साहब जराफत (हास्यरस) में निस्सन्देह यथानाम तथा गुण थे। आश्चर्य नहीं कि उनके सत्सङ्गने स्वर्गीय गुप्तजीकी स्वाभाविक हास्यपूर्ण छेखन-शैलीमें 'सोनेमें सहागे' का काम किया हो।

'हिन्दोस्थान' असवारमें गुप्तजीने कई ऐसे छेख छिखे कि जिनके कारण हिन्दी-जगत्मे आपकी खूब प्रसिद्धि होगई। इन्हीं दिनों कछकत्तेसे 'हिन्दी-बङ्गवासी' निकछा, जिसके छिये गुप्तजीने एक छेख छिखकर भेजा। सम्पादक महाशयने उसे बहुत पसन्द किया और गुप्तजीको अपने पास बुछाया। 'बङ्गवासी' में कई वर्ष रहनेके पश्चात् १८६६ ई० में 'भारतिमत्र' का कार्यभार गुप्तजीने अपने हाथमें छिया और अब उनको अपनी प्रबन्ध-पदुता और छेखन-कुशछता दिखानेका पूरा अवसर प्राप्त हुआ। थोड़े ही दिनोंमें उदारतापूर्ण छेखों, निर्भय टीका-टिप्पणियों और चुटीछी चुटिकयोंने हिन्दी जगत्मे गुप्तजीको प्रसिद्ध कर दिया। 'भारतिमत्र' में उन्होंने बडा परिश्रम किया और उसके साथ प्रेम भी उनको ऐसा हो गया कि अन्त समय तक उससे अछग न हुए। यद्यपि वे अच्छी तरह जानते थे कि पत्रके प्रबन्ध तथा उसकी पूर्ण सेवाके भारसे उनकी शारीरिक दशा अत्यन्त शोचनीय हो रही है।

हिन्दी-उर्दू-फारसीके अतिरिक्त वह बद्गला भी अच्छी तरह जानते थे, जिससे साहित्यमें सदैव उनकी दृष्टि उच्च और ज्यापक रहती थी। उर्दूके पत्रकारोंमें सबसे बड़ा दोष यह है कि उनमेसे बहुत कम लोग हिन्दी जानते है, इससे उर्दूकी अधिक उन्नति नहीं हो सकती। परिणाम यह होता है कि ऐसे पत्रकार दूसरी भाषाओं के सम्बन्धमें हास्यास्पद बातें छिख मारते है। वे नहीं जानते कि दूसरे लोग उन्नतिके मैदानमे कितने आगे निकल गये। गुप्तजीने एक बार इस ओर उर्दू जाननेवाली जनताका ध्यान आकृष्ट किया था, परन्तु वे उल्टे डांटे गये! दुबारा फिर दूसरे ढंगसे उन्होंने मुसलमान भाइयोंकी रुचि हिन्दो-साहित्यकी और पैदा करनी चाही। परन्तु अबकी बार व्यक्तिगत आकृत्मणके स्थानमें, सारी जातिको ही धर धसीटा गया। उनकी यह प्रेमयुक्त

शिकायत 'हिन्दुओं की कृतन्नता' ठहराई गई। गुप्तजी चुप हो गये कि जहां हितकी बात कहना भी अहित समभा जा सकता हो, वहां मौन धारण कर मूर्ख बना रहना ही अच्छा है। इन पंक्तियोके लेखकसे, इस विषयपर, गुप्तजीसे बहुत लिखा पढी हुई। गुप्तजीने मुमे लिखा था—

'आप उर्क सम्बन्धमे शान्तिप्रद नीतिका अनुसरण करते हैं, परन्तु रूडाई कौन लड़ना है ? स्वयम् उर्क् वाले हेकड़ी करते हैं। इनमे भी 'पैसा अख़बार' विशेषकर हिन्दी न जाननेपर भी, हिन्दीके विरोधमे, सर कट्यानेको तेयार है। हिन्दीवाले कब कहते हैं कि उर्क् उन्नित न करे, अवस्य करे। भेरे विचारमे सम्प्रति दो-तीन पीढ़ियो तक (एक शताब्दी तक) हिन्दी-हितेषी लोग, उर्क् के बिना हिन्दीकी उचित उन्नित नहीं कर सकते। इमलिये हिन्दुओंमे उर्क् भी अच्छे-अच्छे ज्ञाता होने आवस्यक है। मुझे प्रसन्नता है कि 'जमाना'को आपने सम्हाला। परमात्मा करे कि वह उर्क् में अन्छा पत्र हो।"

आह ! इस वाक्यपर जब 'जमाना' के साथ स्वर्गीय गुप्तजीके असीम स्नेहकी याद आती है, तो हृदय हाथमें नहीं रहता । खेद है कि 'जमाना' का इतना बड़ा सहायक इतनी शीव्र इस असार संसारसे चल बसा । प्रारम्भमें गुप्तजीने स्वयम् अपनी ओरसे ही 'जमाना' पर प्रेम प्रदिशित किया था । आपने मुमे लिखा था—

"मैं एक पुराने विचारोंका लेखक हूँ, परन्तु 'ज़माना'को पसन्द करता हूँ और अगर सम्पादक महाशय अनुमित देंगे, तो उसके लिये कुछ लिखता मी रहूँगा।" इसके पश्चात् गुप्तजी कानपुर पथारे। दो दिनके सत्संगने प्रगाढ़ परिचय और स्थायी प्रेम पैदा कर दिया। अगर कोई स्वच्छ हृद्यता और सद्भावसे मिले, तो घडी भरमें वर्षोंका परिचय प्राप्त हो जाता है, नहीं तो वर्षों पास बैठनेपर भी दिल नहीं मिलते । 'जमाना' के साथ इन्हें बड़ा प्रेम था, 'जमाना' उनकी इस परम कुपाका सदा कुतज्ञ रहेगा। कायेमें व्यप्न तथा चिन्ताओंसे चिन्तित रहनेपर भी, वह 'जमाना' के

लिये किस उत्साहसे लेख लिखते थे, यह सब बाते सुख-स्वप्नहो गईं, कोरी कहानी बन गईं। तीन साल पूर्व भेजे हुए एक पत्रमें गुप्तजी लिखते है कि "काम इतना है कि दिन-रातमे समाप्त नहीं होता, आपके लिये रातको जाग-जाग-कर लेख लिखे हैं।" एक विशेष लेखके न पहुचनेकी शिकायत करनेपर आपने मुक्ते लिखा—'आपका को वर्ण कृपापत्र भिला, लेखके सात पृष्ठ कलसे तैयार हैं। रातको सो गया या, नहीं तो आज ही रवाना कर देता 'जमाना' की प्रतिष्ठाको देखकर वे बढ़े प्रसन्न होते। कई पत्रोंमे उन्होंने अपनी प्रसन्नता प्रकट की। पत्रमे लिखा-एक "जमानाकी प्रतिष्ठा सदा बनाये रखनेका प्रयत्न करना, सत्यके मार्गपर चलना ही प्रतिष्ठाकी रक्षाका एकमान उपाय है।" एक दूसरे पत्रमे लिखा-"जमानाके साथ लोग अब खुद्रमखुटा ईर्घ्या करेंगे। अच्छा है वह जमाना जल्द आये।" 'जमाना' की आर्थिक हानिपर उन्हें आन्तरिक दुःख रहता था और अब माछ्म हुआ कि प्राय. मित्रोंसे वे सहानुभूतिके साथ उसकी चर्चा किया करते थे।

यह तो अब एक प्रकट रहस्य है कि, 'शिवशम्भुके चिट्टे' स्वर्गीय गुप्तजीकी ही छेखनी तथा उन्हींकी प्रतिभाके परिणाम थे। प्रारम्भमें उनके गुप्त रखनेकी विशेष आवश्यकता थी, इसीछिये 'जमाना' मे भी गुप्तजीके इच्छानुसार यह भेद गुप्त ही रक्खा गया। यह चिट्टे अंगरेजीमें अनुवादित होकर छार्ड कजेनकी भेट किये जानेवाछे थे। इसके सम्बन्धमें छिखा भी था कि अनुवाद आप प्रारम्भ कर दे, तो एक बढ़िया अंगरेज़ी पुस्तक छपवाकर बड़े छाट साहबकी भेट कर दी जाय। पीछे एक और मित्रने अनुवाद करके यह पुस्तक प्रकाशित की और अंगरेज़ीमें भी इन चिट्टों को बडी रुचिसे पढ़ा गया। बहुतसे अंगरेजोंने तो कई-कई कापियाँ एक साथ खरीदीं। 'जमाना' के छिये यह बड़े गौरवकी बात है कि शिवशम्भुके कुछ छेख पहले 'जमाना' में छपे और फिर हिन्दीमे

'भारतिमत्र' के लिये लिखे गये। किन्तु भारतिमत्र साप्ताहिक है और 'जमाना' का प्रकाशन प्रायः बिल्लम्बसे ही होता था इसलिये भारतिमत्रमें पहले छप जाते थे। एक बार दूसरे लोगों ने जमानासे पहले ही उनके लेखों के भहे उर्दू अनुवाद अपने पत्रों में छाप दिये, किन्तु 'जमाना' पर आपकी विशेष छपा थी और इसके लिये मौलिक रूपमे ही आपके लेख मिलते थे। प्रायः लेखों के लिखनेसे पूर्व परामर्श कर लेते थे। अधिकतर लेख हमारे अनुरोधपर ही लिखकर भेजते थे। गुप्तजीके अभी हालके एक पत्रका अंश बहुत दिलचस्प है। इन पंक्तियों के लेखकके पत्रके उत्तरमें उन्हों ने लिखा था:—

"शिवशम्भुको भारतमित्रके बाद अगर किसीसे प्रेम है तो 'जमाना'से। इसमें लिखना वह अपना कर्ता व्य और और इससे भी कुछ बढकर समभता है। लीजिये शिवशम्भु अब लेख लिखना आरम्भ करता है। आप पिछले अक शीघ्र निकाल दीजिये।"

एक बार इन पंक्तियों के लेखकने छेडनेके विचारसे गुप्तजीको लिखा था कि शिवशम्भुका सम्बन्ध अब 'जमाने' के साथ ऐसा हो गया है, जैसे लाई कर्जत भारतसे प्रेम तो जताते थे, परन्तु उसके लिये करते कुछ न थे। ओहदे बराबर अंगरेजों को ही दिये जाते थे। इसके उत्तरमे गुप्तजीने जो कुछ लिखा, उसका अवतरण नीचे दिया जाता है।

"शिवशम्भु 'जभाने'की सदा गुर्भाचन्तना करता है, उसे लार्ड कर्जन बननेकी प्रतिष्ठा नहीं चाहिये। लार्ड कर्जन एक पद भी भारतवासियोको न देता और हृदयसे इस देशका अशुभचिन्तक न होता तो कोई बुराईकी बात न थी, 'जमाने'के लिये ही बेचारे शिवशम्भुने बुढापेमें फिर उर्द लिखना सीखा है।"

शोक है कि मृत्युने सब आशा-छताओंको झुलसा दिया, अब इन प्रेमपूर्ण नोक-फोक और उपालम्भोका अवसर ही जाता रहा। शम्स-उल्-उलमा आजादकी जीवनीका क्रम भी अधूरा रह गया। पहले अंकके बाद ही बीमारीका ऐसा सिल्लिसला शुरू हुआ कि दूसरा अंक मई सन् १६०० से पहले न छप सका। इसके प्रकाशनके लिये पाठक बहुत बेचेन थे, सब शिकायते मैंने उनके कान तक पहुँचा दो थी और इस बार लगातार लिखकर उसको शीघ्र पूर्ण कर देनेका उनका दृढ निश्चय था, किन्तु—"वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है।" हालमे एक बार लिखा कि 'इम बार हर महीने लिखकर 'आजाद को परा करना चाहता था, मगर अब तबियन सम्हलने तक कुल न हो सकेगा।"

राजभक्तिकी घोषणामें एक विशेष छेख माँगने पर गुप्तजीने छिखा था—"अभी शिवशम्भु 'लायलटी' पर कोई छेख न लिख सकेगा, क्योंकि वह रोग-शय्यापर पडा है। छेख तो बढिया-बढिया सूफ्त रहे है, परन्तु लिखे केंसे जायं। भगवानसे प्रार्थना कीजिये कि जत्द आराम हो। मैं जीवनसे तग हू।"

अपनी अन्तिम बीमारीका हाल वर्णन करते हुए गुप्तजी लिखते हैं — "बैठ नहीं सकता, दिनभर पड़ा रहता हूं, 'भारतिमत्र' में इन दो महीनोंने कुछ नहीं लिख सका, पड़े-पड़े कभी कुछ बोल देता हं, खाना कुछ नहीं खाया जाता और दस्तोंकी तकलीफ तो क्या लिख्, सारा शरीर काला हो गया है। मेरे भाग्यमें बीमारी ही लिखी है। ऐसा जी चाहता है कि कानपुरमें महीने दो महीने आपके पास रहू। देखिये, कोई अवसर मिले तो, मेरी नीरोगताके लिये प्रार्थना कीजिये। आप ही बतलाइये कि ऐसी दशामे आपके पत्रोंका क्या उत्तर दे सकता ह।"

गुप्तजीका यह पहला पत्र था, जिसमें निराशाके चिह्न पाये गये हैं, नहीं तो किसी बातसे घबराते, या निराश होते उन्हें कभी नहीं देखा गया।

स्वर्गीय गुप्तजीका हृद्य बडा, विशाल और उच्च था। ऊपर लिखा जा चुका है कि कड़ेसे कड़े साहित्यिक विवादमें भी इनका मन मैला न होता था। विरोधी लोग प्राय व्यक्तिगत आक्षेप कर बैठते थे, परन्तु इनके हृद्यमें कोई विकार न आने पाता और न कभी इस प्रकारके

लेखोंकी ओर उन्होंने ध्यान दिया। गुप्तजीके सौजन्यका एक उदाहरण लीजिये। जिन दिनों लार्ड कर्जनके नाम शिवशम्भुके चिट्टोका क्रम चल रहा था, इन पंक्तियोंके लेखकने आपसे विशेष रूपसे एक चिट्टा लिखनेका अनुरोध किया। लार्ड कर्जनके दुबारा वापिस आनेका समय था. सब सामग्री तैयार हो चुकी थी कि इतनेहीमें लेडी कर्जन बीमार होगईं। वह भी लिखनेके लिये सर्वथा तैयार थे, परन्तु लेडी कर्जनके स्वास्थ्य लाभ करने तक चिट्टा लिखनेका विचार स्थिगित कर दिया। २० अक्टूबर सन् १६०४ ई० के पत्रमें गुप्तजी लिखते हैं -- "इस लेखकी लेडी कर्जनकी बीमारीने मिट्टी खराब कर दी। जब तक वह अच्छी न हो जाय, लिखनेका आनन्द नही है। वृद्ध कडी बाते लिखनी है, अतएव श्रीमती-जीका स्वस्थ होना आवश्यक है। परमात्मा करे, यदि लेडी साहबा न बची (जरूर बचेगी), तो चिट्टा दसरे दगसे लिखना पडेगा। इसलिये आप अकको न रोकें।" घोर विरोध होने पर भी उदारतापूर्ण शिष्टाचारका कैसा स्वच्छ उदाहरण है। लाट साहबके कष्टमे मलिन मनोवृत्ति-पूर्वक लाभ उठाने और उनपर चोट करनेके कार्यसे गुप्तजीने अपनेको किस प्रकार बचाया।

वुरे विचारोंसे विशेषकर साहित्यमें गन्दे छेखोसे गुप्तजीको बड़ी घुणा थी। एक बार राजा रिववर्मा द्वारा अंकित एक चित्रपर किसी हिन्दी किवने इस प्रकार किवता छिखी थी, जैसे मानो कोई व्यक्ति किसी बाजाक क्षीको देखकर आपेसे बाहर हो गया हो। इस किवताको पढते समय इन पंक्तियोका छेखक भी मौजूद था। किवता पढते-पढ़ते कोधसे गुप्तजीके मुख-मण्डलकी जो आकृति होगई, वह इन पंक्तियोके छेखकको कभी न भूलेगी। चित्रको देख-देखकर कहते थे कि सचमुच चित्रकारने सुन्दरता और सतीत्वका चित्र खींच कर रख दिया है। देखनेवालोको पवित्र भावोंसे प्रेरित होकर विधाताकी विचित्र शक्ति-मत्ताका गुण-गान करना चाहिये।

जिन दिनो देशमें गुप्तजीके चिट्टोकी चारों ओर चर्चा चल रही थी, उन दिनो पञ्जाबी समाचार पत्रोने शिवशम्भुके नामसे 'नकली' चिट्टे गढ़ने शुरू कर दिये। कुछ पत्रोंने बिना नाम और हवालेके असली चिट्टे बनाकर छाप दिये। लाहौरके अखबार 'हिन्दुस्तान' में भी किसी प्रकार कुछ ऐसी ही अनियमताएँ होगई थीं। 'हिन्दुस्तान' जैसे प्रतिष्ठित पत्रको भी इस अनियमताका आश्रय लेते देख गुप्तजीको बडा खेद हुआ। और यह सच भी है कि एक प्रसिद्ध और सर्वप्रिय साहित्यिक नामकी चोरी उचित नहीं कही जा सकती और इस प्रकारकी घटनाओं से देशका बौद्धिक-पतन सिद्ध होता है। इसके बारेमे आपने मुक्तको बडे दुःखसे लिखा—"हिन्दुस्तानने नया ढग निकाला है। पहले तो उसने कई चिट्टे नकल किये, अब वह स्वय शिवशम्भुके नामसे दो चिट्टे गढ़कर 'शहीद' बन बैठा है। कैसी वरी तृष्णा है, आप भी नोट करें

परन्तु जब 'हिन्दुस्तान' पर संकटका समय आया तो गुप्तजी इस पुरानी बातको भूछ गये और उनका हृद्य सहानुभूतिसे भर गया। इस समय वह पत्र मौजूद नहीं है, नहीं तो उसके उद्धरणों से उनके वेदनापूर्ण हृद्यका अनुमान हो सकता और यह मालूम होता कि हृद्यकी स्वच्छता स्वदेश-प्रेम और एकताका क्या अर्थ होता है। छाहौरसे निकलनेवाले 'पंजाबी' नामक समाचार पत्रके अभियोगके पश्चात् 'हिन्दुस्तान' मे आपने सर चार्ल्स रिवाजकी विदाई शोर्षक चिट्ठा बड़े ढंगसे लिखा। 'अलीगढ़ कालेजकी शोरिश' के दिनों में आपने एक पत्र सर सय्यद्के प्रति भी 'नैयर-ए-आजम' में छपवाया।

गुप्तजी निष्पक्ष साहित्य-सेवियोंकी तन मनसे प्रतिष्ठा करते थे, 'अवध-पंच' के सम्पादक महारायका नाम बड़े सत्कारसे छेते थे, अच्छी उर्दृका उन्हें बादशाह कहते थे। और आजादके छिये तो कदाचित् इनके हृदयमे इतना अधिक गौरव था कि किसी दूसरे उर्दृ साहित्य-सेवी

का न होगा। कहते थे कि ये उर्दे महाकवि हैं, हर मुलाकातमें उनका कुछ-न-कुछ जिक्र आ जाता था। यह कोहेनूरमें थे और मौलाना आजाद लाहौर कालेजमें। आजाद साहब 'कोहेनर' में पधारते और स्वर्गीय गुप्तजीसे घंटो प्रेमपूर्वक वार्तालाप किया करते थे। भारत-धर्म-महामण्डलके प्रसिद्ध वक्ता पं० दीनद्यालुजीसे गुप्तजीको बडा प्रेम था। दैवयोगसे पं० दीनदयाळजी, गुप्तजीके अन्तिम समयमे हरि-कीर्तन द्वारा उनको आत्मिक शान्ति-प्रदान करनेके लिये मौजद थे। कलकत्तेमे जस्टिस सारदाचरण मित्र और सर गुरुदास बनर्जी भी उनके गुण-प्राहकोमेसे थे। गुप्तजी कलकत्ते चौधरी परिवारकी बडी बडाई किया करते थे। वह लोकमान्य तिलक्की सरलता और सचाईके भक्त तथा बा० सुरेन्द्रनाथ बनर्जीकी कार्य-तत्परताके अत्यन्त प्रशंसक थे। गुप्तजी किसीके सम्बन्धमे सममदार समाछोचकोंकी भांति बडी जांच-पडतालके बाद अपनी सम्मति स्थिर किया करते थे। इसीसे उनकी की हुई प्रशंसा साधारण प्रशंसा न होती थी। इनकी सम्मति स्थिर और सुदृढ़ होती थी, क्योंकि प्रकृतिने इनको विवेचन शक्ति प्रचर मात्रामें प्रदान की थी। दूसरोंके डचित परामर्शपर, घमण्डियोकी भांति अप्रसन्न न होकर गुप्तजी बहुधा उसे मान लिया करते थे। इन पंक्तियोंके लेखकको यह बात कृतज्ञतापूर्वक सदैव याद रहेगी कि स्वर्गीय गुप्तजीको उसकी सम्मतिकेके अनुसार छेखादिके परिवर्तन करनेमे कभी संकोच नहीं हुआ। एक बार चिट्ठेंके साथ एक शौर था, जो जमानाके लिये अनुचित सममकर निकाल दिया गया और इसकी सूचना भी गुप्तजी-को दे दीगई। जिसके उत्तरमे आपने लिखा कि 'वह शैर इसलिये हैं कि शिवशम्भ भगड है। खैर, उसे निकाल डालिये। वह शेर वास्तवमें भारतके अचेत फक्कडोंकी दशा सुचित करता है, तथापि उसे निकाल दीजिये।

इनका एक लेख कहीं लो गया, उसके सम्बन्धमें आपने लिखा-

'जो लेख खो गया है, उसकी चिन्ता न कीजिये, पाण्डुलिपि ( मसौदा ) तो में कभी रखता ही नहीं।' एक चिट्ठेकी प्रेमपूर्ण समालोचना करनेपर आपने मुक्ते लिखा—'निस्सन्देह विनोदशीलताकी वायु गम्भीरताको उडा ले गई, क्षमा करें, चित्तकी व्ययना अथवा असावधानीसे ऐसा हुआ।'

जिन दिनों आप उर्दू अखबारों पर लगातार लेख लिख रहे थे, उन दिनो इन पंक्तियों के लेखकसे लम्बा-चौड़ा पत्र-व्यवहार भी चल रहा था। उस समय आपके अनुरोधसे कुछ नोट भी तय्यार करके आपकी सेवामें भेजे गये थे। जिनके सम्बन्धमें आपने लिखा— "आपने जो कुछ लिखा, इससे मुझे बहुत सहायना मिली। 'जमाना'पर पहले ही लिख लिया था - इसमे कुछ गाली भी आपको दी गई है। अब शायद एक अककी और आवश्यकता होगी। आपके विस्तृत पत्रने यह जरूरत पदा करदी है।"

गुप्तजी कभी दूसरे पत्रों और लेखोकी बड़ी विनोद-पूर्ण समालोचना किया करते थे। एक अप्रकाशित पुस्तकका किसी पत्रमें उद्धरण पढ़कर आपने लिखा — 'क्या लक्कडतोड उर्दू हैं, छप गई तो पढ़ेगा कौन १ और पढ़ेगा तो समझेगा क्या १ एक तो विषय लक्कडतोड, दूसरे भाषा और भी जटिल, आप जरा कहना, परन्तु नम्रतासे। यह तो हुई गद्यकी बात, पद्यके विषयमे कुल कहना व्यर्थ है। अजब जमाना है। सच बात कही और लड़ाई हुई।'

गुप्तजी अपने लिये पुराने ढरेंके विचारो वाला आदमी कहा करते थे। देशसे उन्हें बड़ा प्रेम था। जिन दिनों 'जमाना'में समाज-संशोधनके सम्बन्धमें धुआंधार, लेख निकल रहे थे, उन दिनों उन्होंने उनकी अपने पत्रमे बडी तीली आलोचना की थी, इस पर मेरे और उनके बीच बहुत दिनों तक पत्र-व्यवहार हुआ, जिसमे सब विवादास्पद विषय आ गये। अपने लेखोके बारेमे आपने लिखा:— "प्रत्येक बात बहुत छुद्ध और स्पष्ट लिखनी चाहिये। अपने देश और धर्मका अका-

रण ही अपमान करना उचित नहीं है। इस पर मौिखक वाद-विवाद भी हुआ, परन्तु गुप्तजीके आक्षेपोकी जड कुछ और ही थी। देशके गौरव और ऐतिहासिक सम्मानका उन्हें वडा ध्यान रहता था। अन्ततः बहसमें उत्तेजित होकर आप कहने छगे—"अब इस स्वामिमानके अतिरिक्त हमारे पास और क्या रह गया है? इस दिहावस्थामे भी पूर्वजोकी बडाईका विचार हमे मस्त किये रहता है, तुम इस खुशीको भी छीन छेना चाहते हो।" छेखक गुप्तजीकी इन युक्तियोंसे तो सहमत न हुआ परन्तु उस छम्बे वार्ताछापके पश्चात् वह उनकी स्वजाति-हितैषिता और स्वदेशप्रियताका सदाके छिये भक्त अवश्य बन गया। कुछ बातोंको छोडकर, गुप्तजी समाज-संशोधन कार्यमे बहुतसे छोगोंसे बढकर थे। विविध जातियोंके आन्तरिक भेद-भाव मिटाने और उनमे सद्भाव स्थापित करनेके छिये, उन्होंने हिन्दीमें कई प्रभावपूर्ण छेख छिखे। गुप्तजीकी प्रकृतिसर्वसाधारणसे भिन्न थी। सासारिक एषणा उनमें विछक्क न थी।

हिन्दीका इतिहास छिखनेके छिये वे बडी सामग्री एकत्र कर रहे थे और इघर रात-दिन इसी चिन्तामें रहते थे। अगर यह पुस्तकपूरी हो जाती, तो हिन्दीके छिये एक अमृल्य वस्तु होती। इस पुस्तककी सूचना 'जमाना' मे निकल चुकी थी। गुप्तजीका विचार था कि इस ग्रन्थमे वैदिक गुगसे लेकर मुसलमानी शासन तक हिन्दुस्थानकी भाषाकी हालत, परिवर्तन और हेरफेर दिखलाकर ब्रजमाषा और हिन्दीका इतिहास लिखा जाय। उर्दू-हिन्दीकी भावी दशापर भी वे इस किताबमें विचार करनेवाले थे। शोक है कि अब यह कार्य अपूर्ण रह गया। आपका विचार उर्दृमे भी किताबे लिखनेका था, और भी बहुतसे इरादे थे, जिनका अब उल्लेख करना भी व्यर्थ है। सब आशाएँ मिट्टीमें मिल गईं। स्वर्गीय वाल-मुकुन्दजीका हँसोड स्वभाव और उनकी विनोदशीलप्रकृति किसको भूळ सकती है ? थोडीसी देरमे सैकडों हॅसने-हॅसानेवाळी बात हो जाया करती थीं। आपकी चिट्ठियोंका भी यही हाळ था, माना पास बैठे बात कर रहे है। कोई भी चिट्ठी विनोद्से शून्य न होती थी और न कोई शब्द ब्यर्थ ळिखा जाता था। ळेखन-शेळी गुद्ध और सरळ सबकी समममे आने ठायक थी। आधुनिक हिन्दीकी आधारशिळा वस्तुत इन्हीं दो-चार आद्मियों द्वारा रक्खी गई है। गुप्तजीको हिन्दीमें संस्कृत और उर्दूमें अरबी-फारसीके कठिन शब्दोकी भरमारसे सख्त नफरत थी। वास्तवमें हिन्दी समाचारपत्र,—'भारतिमत्र'की गुद्ध और सरळ ळेखन-शेळीके कारण ही सुधरे। उनकी ळेखनशैळी सदैव अनूठी होती थी, साधारण बात भी इस ढंगसे कहते थे कि ठोग उसे मुनकर प्रसन्न हो जाते थे। गुप्तजीको बात बहुत जल्द सूम्म जाती थी, उनकी 'हाजिर जवाबी देखकर छोग दंग रह जाते थे। बातको वे इस मजेसे कहते थे कि कडीसे कड़ी बहसमें भी कटुता नामको भी न आने पाती थी। क्या-क्या हंसीकी बाते उनकी जबान पर रहती थीं। इधर शब्द मुंहसे निकळा नहीं, कि उधर विनोदके सांचेमे नया वाक्य ढळ गया।

एक बार 'अमृत बाजार पत्रिका' के 'स्प्रिचुअल मेगेजीन' में प्रकाशित उसके आश्चर्यजनक लेखों और प्रेतात्माओंकी चर्चा चल रही थी, गुप्तजी बोले कि भाई। अब भूत सिर्फ दो जगह ही रह गये हैं। एक तो अमेरिकामे, दूसरे 'अमृत बाजार पत्रिका' के दफ्तरमें। आपने सब समाचार पत्रोंके विनोदात्मक नाम रख छोडे थे। देशके बड़े-बडे लोग भी आपकी इस विनोद्पूर्ण कृपासे न बचे थे, स्वयं भारतिमत्र को आपने 'भारत-मेहतर' का पद दिया था। बीमारीकी दशामें चारपाई पर पड़े पड़े भी बहुधा ऐसी बातें कह देते थे कि सुनने-वालों के पेटमें हॅसते-हॅसते बल पड़ जाता था।

सचमुच अब ये सब बातें सुख-स्वप्न होगईं। इस खिले हुए फूलपर इतनी जल्दी तुषार-पात हो गया। हमारा हॅसता हुआ गुलाब ठीक दोपहरीमें सुरका गया।

अब मित्रों को कौन हॅसावेगा ? कौन अपनी चिन्ताओं को भूळकर दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करेगा ? कौन हमारे दु.ख-सुखकी सुनेगा, और कौन हमसे अपना दर्द-दिल कहेगा ? किसके पत्र सकटपूर्ण समयमे हमारे हृद्यके घावों को भरनेके लिये मरहमका काम देंगे ? सचमुच वह मृदुल मूर्ति चिरकालीन दुखों को मिनटों में मिटा देनेका हॅसोड स्वभाव रखती थी। परन्तु अब तो हमे इस ईश्वरीय आज्ञाके आगे नतमस्तक होनेके अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं रहा। यद्यपि इस समय हमारे मित्र गुप्तजी संसारमे नहीं है, परन्तु उनकी पवित्र आत्मा अब भो हमारे अन्दर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी, वह सम्पादन-कलाके क्षेत्रमें पथ-भ्रष्ट पथिकोंके लिये पथ-प्रदर्शनका काम करेगी और उन्हें सचेत होनेका अवसर देगी।

'हक मञाजरत करे अजब आजाद मर्द था।'\*

'जमाना'-अक्टबर-नवम्बर, १९०७

- अनुवाद्क-प॰ हरिशकर शर्मा, ( 'विशालभारत' सितम्बर १९२८ )



### तेजस्वो ग्रप्तजी

[ स्वर्गीय परिडत अमृतलालजी चकवर्ती ]

बिकोंकी सची जीवनी उनके छेख ही है। उन्होंमें उनके मन-प्राण-हृदय या चरित्रकी सची छवि अङ्कित रहती है। उन छेखोंके पढ़नेवाछोको बताना नहीं पडता कि वह पुरुष किस प्रकारका मनुष्य था। दूसरे मनुष्योके कार्य जिस प्रकार उनके मन, प्राण आदिके द्योतक है, उसी प्रकार छेखकोंके छेख उनके सम्पूर्ण जीवनके उज्ज्वछ चित्र बन-कर पाठकोंके समीप उपस्थित रहते है। छेखक जीवन-भरमें जो कार्य करते हैं, वे केवछ छेखोके द्वारा प्रकटित चित्रके विकास है।

बाबू बालमुकुन्द गुप्तके समयवाले 'हिन्दी बङ्गवासी'में उनके चरित्र-का चित्र सुनहरे अक्षरोंमे चित्रित है। उस ६ वर्षके समयमें जितनी भावराशियां उनके उस समयके जीवनको सूचित करती थीं, वे सब 'हिन्दी बङ्गवासी'की उन प्रतियोमें मुद्रित हैं और आगे उनके चरित्रका जैसा विकास होता गया, वह 'भारतिमत्र'के अङ्गमें सुशोभित हुआ। बाबू बालमुकुन्द गुप्तके समयके 'हिन्दी बङ्गवासी' और 'भारतिमत्र'के पढ़नेवाले उनकी तेजस्विता, मित्रोके साथ निष्कपट मित्रता, शत्रु-शासनकी निर्म्मम-राजसिकता-और सर्वसाधारणपर हार्दिक करुणा तथा सबसे बढ़कर अटल धर्म-प्राणताका सजीव चित्र-दर्शन उनकी लिखी हुई प्रत्येक पंक्तिमें होता है। यही गुणावली बाबू बालमुकुन्द गुप्तकी सच्ची जीवनी है और उन लेखोका चित्र जितने दिनों लोगों के हृद्यमें खिचा रहेगा, उतने दिनों इन गुणों के सबसे अधिक स्थूल विकासरूपी शरीरका अन्तद्दान

#### तेजस्वी गुप्तजी

हो जानेपर भी बा० बालमुकुन्द गुप्त अपने सच्चे स्वरूपमें उन लेखों के पढ़नेवालों के मानस-क्षेत्रमें जीवित रहेंगे।

गुप्तजीकी तेजस्वी प्रकृतिके अनेकानेक कार्य मेरे सामने आचरित होनेपर भी मैं केवल दोहीका उल्लेख करूंगा। उनमेसे एक 'हिन्दी बङ्गवासी'के कार्यमें नियुक्त होनेके समयका है और दूसरा उनके उस कार्यसे विदा लेनेके समयका। उन दिनों 'हिन्दी बङ्गवासी'की प्रति संख्यामे एक चित्र छपा करता था। बार-बार चित्र बनवानेकी कठिनाईसे पार पानेके लिये बङ्गवासी आफिसके पहलेके बने हुए चित्र परिचयस्चक लेखके साथ समय-समयपर प्रकाशित किये जाते थे। 'मडेल भिगती' नामक बंगला पुस्तकमे जो १४-१६ चित्र हैं, वे उन दिनों कमानुसार प्रकाशित होने लगे थे और उस बहुत पुस्तककी बडी कहानीको उन चित्रोंकी परिचय रूपी छोटी-छोटो लेखावलीमें कह डालनेका प्रयत्न किया जाताथा। उन दिनों मेरे सर्वथा अपरिचित बाबू बालमुकुन्द गुप्तकी एक चिट्ठी उन चित्रोंसे सम्बन्धित लेखोंकी आलोचनामें आई। उसमें गुप्रजीने उन लेखोंका ऐसा कठोर खंडन किया था कि इतने दिन बीतने पर भी उनकी उस तेजिंदवनी भाषाकी एक पंक्ति मुक्ते स्मरण है। उन्होंने लिखा था:—

"साहित्यकी मर्यादा विगाडनेवाला वह कौन मनुष्य है, जो 'मडेल भगिनी' उपन्यासकी मिट्टी खराब कर रहा है ?"

छेखकने मेरी ही कृति पर अपनी पैनी छेखनी चलाई थी। जो हो, चारों ओरकी लगातार सुख्यातियों से जबा हुआ हृदय एक निर्भांक छेखककी सत्य बातसे प्रसन्न हुआ। आश्चर्यका विषय यह था कि हिन्दी-भूमिके एक पंजाबी छेखकने ठेठ बगभाषाके रसोपभोगका आमास दिया था। पत्रोत्तरमें छिखा गया कि जब बंगभाषासे आपके परिचित होनेका पता मिला है, तब उस पुस्तकके एक अध्यायका अनुवाद कर भेजें तो

कृपा होगी। अनुवाद आया। केवल वङ्गभाषाको सममनेकी ही नहीं, पर सरस, मधुर हिन्दी छिखनेकी भी इतनी शक्ति छेखकमें पायी गयी कि उनके साथ गाहा सम्बन्ध स्थापित करनेका लोभ उमड आया। तद्नन्तर उनके साथ 'हिन्दी बंगवासी' में एकत्र काम करनेका आनन्द प्राप्त हुआ। 'हिन्दी बंगवासी' की भाषा अच्छी नहीं होती थी। मैं था कोरा बंगाली। बारह वर्षकी अवस्थामे गाजीपुर रहकर जो भाषा मैंने सुनी थी। उसका संस्कार तब तककी साहित्यिक भाषाका यथाशक्ति अध्ययन करने पर भी मेरी छातीसे दूर नहीं हुआ था। "रड्आं कहा जात बानी ? हेने आई, हेने आई" ऐसी ही भोजपूरी भाषाकी भनक तब तक मेरे हृदयसे उठती थी। मैं इलाहाबाद और उसके कुछ ही पश्चिम कालाकांकर तक ही गया था। पण्डित प्रभुद्यालजी कालाकाकरसे अलीगढ तककी भाषाके अभिज्ञ थे। वे आगरे जिलेके पिनाहट ब्रामके निवासी थे, और कानपुरमे मार्मिक भाषाविद् कविवर पण्डित प्रताप-नारायणजो मिश्रके विद्यार्थी थे। श्रीबालमुकुन्दजी गुप्त फारसी भाषाके विद्वान् और उर्दृके मुलेखक थे। इसिलये मानो सम्पूर्ण हिन्दी-भूमिकी भाषाके प्रतिनिधि-स्वरूप हम तीनों 'हिन्दी बंगवासी' का सम्पादन करने छगे। 'हिन्दी बंगवासी' में पूर्व भाषाकी काया पळट होगई थी। उस समयके व्यक्तियोंको भाषाके प्रतिनिधि इसिछिये मानना पडता है कि तब तक हिन्दीके आधुनिक साहित्यका साँचा प्रायः उन दिनोंके लेखकोके मस्तिष्कमें ही था। 'हिन्दी बंगवासी'का आईर देनेके दिनको हम तीनों साथ रहकर 'कतलकी रात' बनाते थे। भाषा-निर्णयके लिये हमारी लडाई ऐसी गहरी होती थी कि किसी-किसी दिन सारी रात बीत जाती थी। किस पान्तके किस शब्दको कहाँ जोडनेसे भाषाका समुचित लालित्य होगा, इसपर, बड़ी जोरदार बहस होती थी। स्वर्गीय भारतेन्द्रजी काशी-फेन्द्रकी आषाको ही, प्रान्तीयताके दोषसे यथासम्भव बचाकर अपनी मधुवर्षी

#### तेजस्वी गुप्तजी

हेसनीसे बरसा गये थे। उनको अपना आदर्श मानकर भी हम किसी भी प्रान्तके भावद्योतक शब्दका अनादर नहीं करते थे। केवल शब्द ही नहीं, नाना प्रान्तों के भावपूर्ण मुहाबरे भी हम भाषामें समाविष्ट कर लेते थे। इसके उपरान्त बॅगला, अंगरेजी, संस्कृत और फारसीके भी कितने ही मुहाबरों का कचिर अनुवाद लगातार बरतते-बरतते आधुनिक हिन्दी साहित्यका वह अविच्छिन्न अंग बन गया। आजकलके हिन्दी लेक्कोंको हमारी उन चोरियों और डाकेजनियोंका पता तक नहीं, और वे उन सबको खालिस हिन्दी जानकर अब बेधड़क अपने काममे ला रहे हैं। यदि कोई नीर-श्लीर परीक्षा-निपुण भाषा-शास्त्री कभी भाषाके पूर्व-पश्चात् रूपों को जांचनेका कष्ट उठावे, तो उससे लोग जान सकेंगे कि 'हिन्दी-बगवासी' मे आधुनिक साहित्यका रूप ढालनेके लिये क्या-क्या किया गया था? पण्डित बदरीनारायण चौधरी 'हिन्दी-बंगवासी'को 'भाषा गढनेकी टकसाल' बतलाते थे। उस टकसालका कोई सिका बाबू बालमुकुन्द गुएतकी लापके बिना नहीं निकलता था।

गुप्तजीकी तेजस्विताके कार्यका दूसरा परिचय उनके 'हिन्दी बंगवासी' से अलग हानेमे है। उन दिनों सुप्रसिद्ध हिन्दी वक्ताशिरो-मणि पंडित दीनद्यालुजीसे कुछ अनवन हो जानेसे 'हिन्दी बंगवासी' में उनका विरोध करना निश्चय हुआ था, उस समय बाबू बालमुकुन्दको 'हिन्दी बंगवासी' से जो आर्थिक सहायता दी जाती थी, वह हिन्दी पत्रोंकी उस प्रारंभिक दशामे अलप ही हिन्दी लेखकोको मिलती होगी। बाबू बालमुकुन्दके परिवार-पालनके लिये उस धनकी बड़ी भारी आवश्यकता रहनेपर भी उन्होंने उसकी कुछ भी परवा नहीं की और स्पष्टतया कह दिया कि पण्डितजीसे मेरी सित्रता बड़ी धनी है, 'हिन्दी बंगवासी' में उनकी विरुद्धता होनेसे मुक्त उसकी सेवासे अलग होना पड़ेगा। उस तेजस्वी पुरुषने ऐसा ही किया। 'हिन्दी बंगवासी' में पण्डितजीके

विरोधमें छेख छिखे जानेके दिन ही 'बंगवासी' के कार्यकर्ताओं को चिकत करके 'हिन्दो बगवासी' के कार्यसे वे अछग होगये। अपने सिद्धान्तको स्थिर रखनेके छिये उन्हों ने प्रति मासकी आवश्यकीय आय पर सानन्द पदाघात किया। 'हिन्दी बंगवासी' के साथ छः वर्षके उतने गाढ़े सम्बन्धका परित्याग करनेमें तनिक भी आनाकानी नहीं की।

गुप्तजी मेरे साथ एक ही मकानमे रहते थे और अपनी रोटी स्वयं बनाते थे। उस समय में उनके कमरेमे जा बैठता और तब उनका अंगरेजी-अभ्यास चळता था। कार्याळयसे सीघे डेरे न छौटकर हम तीनों प्रतिदिन घण्टों नगरके दर्शनीय दृश्यों को देखते फिरते थे। हाईकोर्टके समीप गंगाजीके तटका एक पक्का चबूतरा हमारा विश्राम-स्थान था। एकत्र-वास, विचरण और विश्रामका आनन्द सम्मुखकी जल-तरंगकी भौति हममे हृदयकी अविच्छित्र एकता लाता था। कार्यालयसे बंगभाषाके तीन पत्र निकलते थे-दैनिक, साप्ताहिक और मासिक। सम्पादक एक दर्जनसे अधिक थे, जिनसे मेरा भी तब तक प्रायः कोई स्नेह-सम्बन्ध नहीं स्थापित हुआ था, जब तक कि मेरे वॅगला लेख समादत नहीं हुए। मित्रताका समाद्र करनेवालों के आगे हृदयका कुसुमासन विल्ला देना जैसा गुष्तजीका स्वभाव था, मित्रताका निराद्र करनेवालों से मुँहको मोड़े रहनेका अभिनय भी उनसे वैसा ही अच्छा बनता था। यदि वे बंगीय सम्पादक अपने साहित्यकी गौरव-बुद्धिसे फूले न समाते थे, तो अपने साहित्यकी गौरव-बुद्धि गुप्तजीमे भी न्यून नहीं थी। किन्तु अपने साहित्यका गौरव-बोध यदि अन्य साहित्यकी महिमाको न समफने दे और उसके सेवकोंपर श्रद्धाकी कृपणता छाये तो वह भाव निश्चय ही आदरणीय नहीं। अपने स्वाभाविक हॅसमुखसे उस भावकी अवहेलना प्रकट करनेमें गुप्तजी पूर्ण निपुण थे।

#### तेजस्वी गुप्तजी

'हिन्दी-बंगवासी'से अलग हो जाने के अनंतर वाबू बालमुकुन्द गुप्तको क्षितिम्स्त न होना पडा। 'भारतिमन्न' के नवीन स्वामी बाबू जगन्नाथ दास अपने पत्रको अव्यवस्थित दशासे मुक्त करने के लिये उन सरीखें सुलेखक सम्पादक की तलाश में ही थे। उन्होंने गुप्तजीको निमंत्रण दिया। उनके निमन्त्रणको स्वीकार कर गुप्तजीने अपनी कार्य कुशलता, परिश्रम और प्रतिभासे 'भारतिमन्न' की दशा ऐसी समुन्नत बनायी, जैसी पहले कभी न थी। उन्होंने 'हिन्दी-बंगवासो' के विरुद्ध बडे प्रबल लेख लिखे थे।

मित्रता निबाहनेके छिये स्वार्थको तिलाञ्जलि देना ही मित्रताका लक्षण है। बाबू बालमुकुन्द गुप्तके उस गुणकी उज्जवल छवि पण्डित दीनद्यालु-सम्बन्धी उक्त बर्तावमें प्रकट होनेके उपरान्त मुक्ते भी उनकी उस मधुर प्रकृतिका निर्मल-रस अनेक बार आस्वादन करनेका अवसर मिला! जिस समय मैं उनके मित्रके विरोधी 'हिन्दी-बंगवासी' के कार्यमे नियुक्त रहकर उनके निर्मम राजसिक आघातका निशाना बन रहा था, उस समय मुक्ते एकाएक 'हिन्दी-बंगवासी' से अलग होकर परिवार-पालनके लिये अन्धकार देखना पडा था। मेरे उस दुर्दिनमें स्वकीय उदार प्रेरणासे मेरी जीविकाका यथाशक्ति प्रबन्ध कर बाबू बालमुक्दने विपदमस्त मित्रको गले लगा लेनेको अपनी निष्कपट मित्रता-पूर्ण अनुपम प्रकृतिका परिचय दिया और पारस्परिक कठोर आक्रमणसे जिन पण्डित माघवप्रसाद मिश्रसे बाबू बालमुकुन्दको पूर्व मित्रता स्वाहा हो जानेका अनुभव 'भारतिमत्र' के पाठकोंको प्रायः प्रति संख्यामें ही में हो रहा था, उनके देहान्तका संवाद पाते ही मित्रता-मन्दाकिनीकी अमृत धारा शत्रुताके विशाल हिमालयका पाषाण-अङ्ग भेदकर प्रवाहित हुई। बालमुकुन्द रोये, हृद्य खोलकर रोये और वे अनुतापके अङ्गारसे जल-कर हृद्यके अन्तस्तलसे उठती हुई अवाध अश्रु-धारासे भींग गये।

उनकी उस करुणामयी प्रकृतिके अमृत फल्रुक्पी स्वच्छ अश्रुजलका प्रत्यक्ष चित्र एकवार मेरे साथके वर्तावमें भी अङ्कित हुआ था। कितने ही दिन बीत गये है। किन्तु अवतक भी उनकी वह अश्रुजलमयी करुणा-पूर्ण मूर्ति मेरे हद्यमें जमी हुई है। मुभे एकबार एक स्वजनका जामिन बनकर उनके कर्ज अदा करनेमे असमर्थ होनेसे दीवानी जेल जाना पडा था। जिनके कर्जके लिये मेरी यह दुर्गित हुई थी उनके समर्थ सहोद्रों-को मैंने हताश होकर जो अन्तिम चिट्ठी लिखी थी उसमें किसी मार्मिक किवका निम्नलिखित श्लोक था—

दिद्राय नमस्तुभ्य सिद्धोऽह यत् प्रसादतः जगत् पश्यामि येनाह मा नपश्यन्ति केचन ।

किन्तु किसीका न देखना पीछे सत्य नहीं निकला। जिसने देखा वह वही मेरा विपन्मित्र वैश्यकुमार बालमुकुन्द था। हृद्यकी वेदना लेकर वह जेळखानेके द्रवाजे पर पहुंचा और हृद्यके मर्मस्थलसे निकलते हुए अश्रुजलसे भींगता हुआ अधूरी बातोंमें कहने लगा—

"आपकी यह दशा सही नहीं जाती।" बस गढ़ा रक गया। कण्ठकी बात कण्ठहीमें रह गयी। निरविच्छन्न आसुओं से मेरी इस दशा पर बाबू बालमुकुन्दने जिस करुणामयी प्रकृतिका सजीव, स्वर्गीय उदा-हरण दिखाया, मुक्ते फिर कभी उसके देखनेका सौभाग्य नहीं हुआ। केवल उस अश्रुजलसे ही बाबू बालमुकुन्दका मुक्तपर वह करुणा बेग समाप्त नहीं हुआ, उनके प्रबन्धसे न इस कारागारमें मुक्ते भोजन श्यनादिका कोई क्लेश रहा और न मेरे परिवारके लोगोंकोही अन्न-कष्ट भोगना पड़ा।

गुप्तजो जैसे सहदय तथा उदार सज्जन ही आदर्श साहित्य रचना कर सकते हैं।

स्वर्गीय पण्डित जगनाथप्रसाद चतुर्वेद्री



स्वर्गीय प्रविडत अमृत्रलाल चक्रवती

#### मित्रवर ग्रप्तजी

[स्वर्गीय प० जगन्नाथपसादजी चतुर्वेदी]

अप्रतिम सुलेखक और समालोचक थे। आप हिन्दी भाषाके एक अप्रतिम सुलेखक और समालोचक थे। आप सरल और चटकीली भाषा लिखनेमें अद्वितीय थे। आपकी किवताएँ सुन्दर और मर्मभेदी होती थीं। आप हिन्दी-भाषाकी उन्नतिके लिये सदा चेष्टा करते थे, पर शोक है कि कुटिलकालसे हिन्दीकी उन्नति देखी नहीं गई। भाद्रपद शुक्लेकादशी संवत् १९६४ को दिल्लीमें आपका स्वर्गवास हो गया।

'भारतिमत्र' में आकर ही गुप्तजी प्रकट हुए। गुप्तजीने 'भारत-मित्र' की बहुत कुछ उन्नति की। इस विषयमें स्वयं 'भारतिमत्र' लिखता है— "जिस समय गुप्तजीने 'भारतिमत्र' को अपने हाथमें लिया, उस समय इसकी अवस्था शोचनीय थी। गुप्तजीने अपने अदम्य उत्साह, अपिरमेय साहस, अकथनीय उद्योग, अनमोल पिश्रम, अक्टान्त चेष्टा और अपूर्व तेजस्वितासे काम करके 'भारतिमत्र' की वह उन्नति की जो उनसे पहले उसको प्राप्त नहीं हुई थी। उन्होने 'भारतिमत्र' का नाम किया और 'भारतिमत्र' ने उनका।"

गुप्तजीका स्वभाव बडा सरल था। वह •आडम्बर शून्य और सत्यित्रय थे: सनातन धर्मके पक्के अनुयायी और धर्मभीरु थे। पुरानी चाल बहुत पसन्द करते थे। प्राचीन लोगोंके बड़े भक्त थे। उनकी निन्दा सह नहीं सकते थे। जो अपनी प्रतिश्वा बढानेके लिये

प्राचीन किव और पण्डितोके दोष निकालते थे उनसे गुप्तजी बहुत कुद्रते थे। इसीसे उन लोगोकी कभी-कभी बड़ी तीत्र आलोचना कर बैठते थे। जिसके पीछे गुप्तजी पड़ते उसकी घिज्जिया उड़ा डालते थे। सची बाते कहनेमें कभी नहीं चूकते थे। आपकी समालोचनासे बहुत लोग डरते थे। आपकी हिन्दी भाषा-क्षेत्रमे बड़ी घाक थी। इतने पर भी वह किसीसे ईर्ज्या-द्वेष नहीं रखते थे। आप निष्कपट और मिलनसार थे।

गुप्तजी बड़े हास्यिपय थे, हॅसना बहुत पसन्द करते थे। बात-बात में हँसी-मज़ाक तो गुप्तजीके लिये साधारण बात थी। एक बार सरकस देखने मैं उनके साथ गया था। और भी कई लोग साथ थे, ठसाठस भीड़ थी, साथी लोग एक जगह बैठ नहीं सके। कुछ लोग ऊपर और कुछ नीचे गैलरीमे बैठे। गुप्तजी नीचे थे। ऊपर देखकर बोले— "प्रभु तह तर किप डार पर",—इसपर बडी हॅसी हुई।

ब्यंग्यमयी तीव्र आलोचना, चुटीली कविता, हास्यपूर्ण अथवा गम्भीर लेख लिखनेमें आप एक ही थे। जो गुप्तजीके विरोधी थे वह भी उनकी लेखन-प्रणालीकी प्रशंसा करते थे। गुप्तजीके बहुत मनोरथ थे। वह 'भारतिमत्र'को अर्द्ध-साप्ताहिक करके फिर दैनिक किया चाहते थे। एक सुन्दर सचित्र राजनीतिक मासिक-पत्र निकालना चाहते थे और हिन्दी-भाषाका एक बडा इतिहास भी लिखना चाहते थे। उसका श्रीगणेश भी कर चुके थे, पर शोक। उसे पूरा न कर सके।

गुप्तजीकी लिखी तथा अनुवाद की हुई पुस्तक कई है, जैसे (१) मडेल मिनी (२) हरिदास (३) रत्नावली नाटिका (४) शिवशम्भुका चिट्ठा (४) स्फुट कविता (६) खिलीना (७) खेल-तमाशा (८) सर्पाचात-चिकित्सा इत्यादि। शिवशम्भुके चिट्ठे और स्फुट कवितासे गुप्तजीका देश-दशा-झान, स्वदेशानुराग तथा हास्यप्रियता प्रकट होती है।

#### मित्रवर गुप्तजी

गुप्तजीके और भी कई अपूर्व लेख है, जा पुस्तकाकार छपनेके योग्य है। गुप्तजो हिन्दी तो जानते ही थे, पर उर्दू-फारसीके पूरे आलिम थे। बङ्ग-भाषाका अच्छा ज्ञान था, अङ्गरेजीमें भी अखबारों के पढ़ने और सममनेका अच्छा अभ्यास हो गया था।

गुप्तजीसे मेरा परिचय पहले-पहल उस समय हुआ, जब वे 'हिन्दी बङ्गवासी'से अलग हो चुके थे। मैं गुप्तजीका नाम तो सुन चुका था, पर जान-पहचान न थी। उनके स्वभावादिके विषयमे कुछ नहीं जानता था। 'हिन्दी बङ्गवासी' पढ़नेसे धारणा होगई थी कि गुप्तजी भी उसके ही सिद्धान्तके है, पर पीछे यह धारणा बदलनी पडी।

उन दिनों कलकत्तेमे व्याख्यान-वाचस्पति पण्डित दीनद्यालु शर्मांके लेक्चरों की बडी धूम थी। पण्डितजी कौस स्ट्रीटके उचितवका प्रेसमे ठहरे थे। वहीं गुण्तजी भी रहते थे। मैं उस समय कालेजमें पढ़ता था। मैं एक दिन पण्डितजीसे मिलने गया। पण्डितजीने गुण्तजीसे परिचय करा दिया। उसी दिनसे मेरी और गुण्तजीकी मित्रता दिन-दिन बढ़ने लगी। गुण्तजीने इसे अन्त समय तक निवाहा। मेरी-उनकी अन्तिम भेंट वैद्यनाथजीमे हुई थी। वह बीमार होकर कलकत्तेसे देवघर गये थे। वहां कुछ दिन ठहरे, पर कोई लाभ नहीं हुआ तो दिखी चले गये। वहीं उनका शरीरान्त हुआ।

गुप्तजीकी आकृति देखकर कोई अनुभव नहीं कर सकता था कि यह सुशिद्ध, इसीड़ और जिन्दा दिल हैं। पहली मुलाकातमे तो वह बिलकुल रुखे और बेमुरब्बत माल्यम होते थे, लेकिन ज्यो-ज्यों घनिष्ठता बढ़ती थी, त्यों-त्यो उनका असली रूप प्रकट होबा जाता था। इसीसे नया मुलाकाती घोखा खा जाता था। मैंने भी खाया था। उनका स्वभाव सीधा-सादा और सरल था। हास्यप्रिय और आनन्दी जीव थे। एकबार मैं दुर्गापूजाकी छुट्टियोंमें मलेपुर चला। मैंने उनसे भी

चलनेका अनुरोध किया। बोले—"जाइये, मैं पीछे आऊँगा।" मैंने मलेपुर पहुँच, आनेके लिये फिर लिखा, तो उन्होंने जवाबमें लिख भेजा—

> "कहाँका मलेपुर कहाँकी जमुई। मैं तो आता नहीं आजा तुई।"

जमुई मलेपुरका रेलवे स्टेशन है।

गुप्तजी मित्रोंको अप्रसन्न करना नहीं जानते थे। जब कभी कोई मित्र अप्रसन्न हो जाय, तो वह तुरत उसके घर जा उसे मना छाते थे। एकबार वह योंही कई रोज तक मेरे घर नहीं आये। मैं भी उनसे न मिछ सका। मैंने उन्हें बुछानेके विचारसे अपनी मूठी नाराजीका हाछ कहछा दिया। सुनते ही मेरे घर चछे आये। मैं भी मुँह बना-कर बैठ गया। वह क्षमा-प्रार्थना करने छगे, तो मैंने हॅसकर सारा भेद खोछ दिया, फिर वह भी हॅसने छगे।

काशीके भारत-जीवन प्रेससे 'अश्रुमती' और चित्तोड़-चातकी' नामकी दो पुस्तके बॅगलासे अनुवादित होकर निकली थीं। इनमे स्वयपुर के राणाओं पर व्यर्थके मिथ्या आक्षेप थे, जिनसे सिसौदिया-कुल पर कलंक लगताथा। गुप्तजीसे यह सहा न गया। उनकी लेखनी चल पड़ी। नतीजा यह हुआ कि 'भारत-जीवन'वालोको दोनों पुस्तकोंकी सब प्रतियां गंगाजीके प्रबल प्रवाहमें समर्पित करनी पड़ीं।

गुप्तजी वजभाषा और खड़ी बोली, दोंनोंमें ही कविता करते थे और अच्छी करते थे, पर भक्त वजभाषाके ही थे। वह सदा इसकी हिमायत किया करते थे।\*

<sup>\* &#</sup>x27;विशाल भारत' अक्टूबर, १९२८ ई०।

## ग्रप्तजीका शुभानुस्मरण

[ स्वर्गीय बाबू गोपालरामजी गहमरी ]

विश्व वालमुकुन्द गुप्त रोहतक-जिलेके गुड़ियानीके रहनेवाले अप्रवाल विश्व थे। आप उर्दू-फारसीके अच्छे जानकार और आस्तिक हिन्दू थे। नई रोशनीवालोंकी धांधली पर बहुत चिहते थे। पहले लाहौरसे निकलने वाले द्विदैनिक 'कोहेन्र्' के सम्पादक थे। पीछेसे उसका उन्होंने दैनिक भी कर दिया था। लेकिन हिन्दी लिखनेकी रुचि उनको बहुत थी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जब वे हिन्दी-साहित्यमें आ गये, तब उन्होंने उर्दूमें लेख लिखना ही छोड़ दिया था उर्दूमें 'कोहेन्र्' का सम्पादन करते समय भी लखनऊके 'अवध-पश्च' में 'मिस्टर हिन्दी' के नामसे वे बड़े चुटीले लेख लिखा करते थे। वे उर्दूके 'फिसान-ए-आजाद' की खूब प्रशंसा करते थे। उसके लेखक पंठ रतननाथ 'शरसार' की बडाईमें वात करते समय बहुत कुछ बतलाते थे। यह भी कहा करते थे कि हिन्दीमें ऐसे लेखक हों, तब बड़ा मज़ा आवे।

गुप्तजी हिन्दीकी दुनियाँमे जब आये,तब पहले-पहल कालाकाकरके दैनिक 'हिन्दोस्थान' के ही सम्पादक हुए। उससे पहले उन्हों ने 'रक्षाबली नाटिका' का भाषान्तर किया था। अकालाकरमें आनेपर

<sup>\*</sup> किन्तु गुप्तजीकी डायरीसे यह सिद्ध है कि उद्-मासिक-पत्रोंके लिये वे समय-समयपर लेख लिखते रहते थे।--सम्पादक।

इसावली नाटिकाका अनुवाद गुप्तजीने सन् १९९८ ई० में किया था।
 समय उनका सम्बन्ध 'हिन्दी-मगवासीसे था। सम्यादक

उनकी ओजस्विनी लेखनीका जौहर हिन्दीके पाठकों का देखनेका अच्छा अवसर मिला।

जिस समय वे 'हिन्दोस्थान' के सम्पादक होकर आये, सम्पादन-विभागसे पंडित मदनमोहन मालवीय विदा हो रहे थे। राजा साहबसे स्नेह होनेके कारण मालवीयजी कभो-कभी कालाकांकर पधारते थे, लेकिन 'हिन्दोस्थान' का सम्पादन-कार्य बाबू बालमुकुन्द गुप्तके हाथमें जा चुका था। गुप्तजीके सम्पादकत्वमें 'हिन्दोस्थान' अच्छा चमका। राजा रामपाल सिंह भी उनके प्रभावशाली लेखों से बहुत प्रसन्न रहते थे।

गुप्तजी सम्पादकीय सिद्धान्तोंमें बड़े पक्के थे। किसीकी सिफारिससे किसीकी प्रशंसा करना या किसीकी निन्दा छापना उनके स्वभावमें नहीं था। वे कहा करते थे कि 'जिसको सरसों-भर बुद्धि है, उसका सरसों-भर तक अभिमान श्वन्तव्य है। लेकिन जो सरसों-भर बुद्धि लेकर मटर-भर घमण्ड रखता है, वह जब तक सर्वसाधारणमें अपना घमण्ड प्रकट न करे, तभी तक श्वमाके योग्य है। अगर उसने ऐसा घमण्ड सर्वसाधारणमें जाहिर किया, तो अपना परिचित होनेपर भी जहर उसका प्रतिवाद करके मुखमर्दन करना चाहिये।'

गुप्तजी अच्छे अखबारनवीस थे। सम्पादकके कर्तव्य-पालनमें उनमें हमने कभी कचाई नहीं देखी। जब वे 'हिन्दोस्थान'के सम्पादक थे, उस समय वहां पंडित प्रतापनारायण मिश्र, चौवें राधारमण बी० ए०, चौबे गुलाबचन्द और मैं भी सहायकों में था। मिश्रजी अच्छे प्रभाव-शाली कवि थे। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रके समकक्ष-कवियों में उनकी गणना थी। 'हिन्दोस्थान'में वे अक्सर कविता लिखा, करते थे। 'तृष्यन्ताम्' नामकी एक कविता उन्होंने एक साल पितृपक्षमें वहीं लिखी थी। फसलपर गुप्तजी उनसे लेख भी लिखा करते थे।

### गुप्तजीका शुभानुस्मरण

गुप्तजीको एक बार हमने व्यक्तिगत आक्षेपका छेख 'हिन्दोस्थान'में छिखते देखा था। अवात यह हुई कि साहित्याचार्य पण्डित अन्विकादत्त व्यास उन दिनो भागलपुरकी हाईस्कूलमें हेड पंडित थे। वहींसे उन्होंने 'पीयूष प्रवाह' नामका एक मासिकपत्र हिन्दीमें निकाला था। राजा रामपालसिंह सुधारकोमें अग्रगण्य थे। हिन्दी-प्रचार, विधवा-विवाह और गो-रक्षा आदि विषयोंपर छेख 'हिन्दोस्थान'में बहुत छपा करते थे। गुप्तजीमे यह गुण था कि सुधारकोंकी उचित बातका विरोध कभी नहीं करते थे। 'पीयूष प्रवाह'में पंडित अन्विकादत्त व्यासने 'काजीजी दुबले क्यों ?' नामका एक लेख छापा, जिसमें राजा रामपालसिंहपर यह आक्षेप था कि अत्रभवान तो चाहते है कि सारा भारत इग्लेंड हो जाय लेकिन जो आबादी दस-दस सालपर पांच-पांच करोड बढ़ रही है, उसीसे यहाँके लोगोंको दोनों जुन भर-पेट खानेको नहीं मिलता और अब यदि अत्रभवान्के सिद्धान्तानुसार विधवा-विवाहका अण्डा फूटेगा, तो भारतकी मेदिनी और भूखों मरने लगेगी।

वह छेख राजा साहबके सामने आया। उन्होने कहा कि कोई इसका मुँहतोड उत्तर नहीं दे सकता। गुप्तजीने उसी दम कहा— कछ मैं इसका उत्तर 'हिन्दोस्थान'में निकाछ दूंगा।

उसी अवसरपर गुप्तजीने 'हिन्दोस्थान'मे एक लेख लिखा, जिसका शीर्षक था—'मैं सुकवि हूं'। पंडित अम्बिकादत्तजी व्यास अपनी कवितामें अपना उपनाम 'सुकवि' लिखा करते थे। उस लेखमें सुकविजी की खूब खबर ली गई थी। कालाकाकरसे स्वत्न स्वभावके कारण गुप्तजीकी नौकरी छूटी थी।

 <sup>\*</sup> सम्भवत इस कथनमें कुछ भ्रम है। गुप्तजीके कटाक्षोंकी सीमा साहित्यक
 व्यक्तित्व तक ही सीमित थी।—सम्पादक।

राजा साहबसे उनका साधारण-सा व्यवहार था। उनका मन वहाँ नहीं छगता था। वे वैष्णव थे। रोज स्नान करके माथेपर श्री छगाते थे। आचरणके बडे गुद्ध और सात्त्विक थे। जो आदमी खान-पानमें अखाद्य-भाजी होता, उससे उनकी नहीं पटती थी। नहीं पटनेका केवछ इतना ही मतछब कि हृद्यका मिछान न होता था। राजा साहब खान-पानमें बडे खतंत्र थे। वे अपने खाने-पीनेके मामछेमें स्वास्थ्य या भारतीय रिवाजकी कुछ भी परवा नहीं करते थे। इस कारण राजा साहबके यहाँ बिना बुछाये वे कभी नहीं जाते थे। जब बुछानेपर जाते, तब जितना समय वहाँ बारादरीमे उनका बीतता, उसको वे भार सममते थे—बल्कि कहा करते थे कि वह समय किसी अर्थमे नहीं छगा।

गुप्तजी समय-समयपर साधारण वातचीतमें भी दिल्लगी किया करते थे। एक बार अपने मकान गुडियानी (जिला रोहतक) से लौटकर सिराथू स्टेशन होते हुए जब धूपके दिनोंमें कालाकाकर पहुँचे, मैंने राजा रामपालसिंहके नये प्राइवेट सेकेटरी ठाकुर रामप्रसादसिंहको उनसे मिलाकर परिचय कराया। उस अवसरपर मैंने कहा—"भाई साहब, यह बाबू साहब ल्रित्री है।" उन्होंने तुरन्त जवाब दिया—"तब तो आज रास्तेमें साथ होते, तो मेरी बड़ी रक्षा करते।" वहां कालाकांकरके पोस्ट-मास्टर, नगरके एक महाजन और एक मुसलमान तालुकेदार बैठे थे। सबमें ठहाका पड़ गया।

बाबू बालमुकुन्दमें हाज़िर-जवाबी खूब थी, लेकिन कभी-कभी जिहाजमें आकर रुक जाते थे। समाचार-पत्रोंमें निर्भीक होकर लिखते बे, तो भी सामने बात करनेमें कभी-कभी संकोच कर जाते थे। एकबार कालाकांकरमें एक मुसलमान भाई मञ्जली लाकर डकारते हुए हमलोगोंकी

## गुप्तजीका शुभानुस्मरण

मण्डलोमे आकर बैठे। बैठते ही एक और डकार लेकर उन्होंने कहा— "आज तो भाई आप लोगोंका एक अवतार खाकर आये है।"

बाबू बालमुकुन्दने जवाब देनेके लिये मुँह खोला, हेकिन संकोचसे रुक गये। प० प्रतापनारायणजीने चट उत्तरमे कहा—"क्यो वराह तो नहीं मिल गया था ?" सब लोग ठठाकर हॅस पड़े।

बाबू बालमुकुन्दने मुसलमान भाईके चले जानेपर पं० प्रतापनारायण से कहा—"आप तो पण्डितजी कभी-कभी बडी बेतुकी कह देते हैं।" पंडितजीने कहा—"नहीं, बालमुकुन्द, जैसा मुंह वैसा थपेड देनेसे तुम चाहे रक जाओ, ईजानिवका इतना लिहाज करनेका मुहावरा नहीं है। खुदा दारम वे ग्रम दारम।"

पं० प्रतापनारायण मिश्र गुप्तजीको बेलमकन्ड (बालमुकुन्दका अंग्रेजी डचारण ) कहा करते थे और 'ख़दा दारम चे ग्रम दारम' तो उनकी तिकया-संखुन थी।

श्रद्धेय गुप्तजीने कई समाचार-पत्रों और हिन्दी-छेखकोंके नाम भी बेढंगे तौरसे बद्छ कर रखे थे।

साफ कहनेमें वह "शत्रोरिपगुणावाच्या दोषावाच्या गुरोरिप" का मोटो सामने रखा करते थे।

जो आचरण स्वयं न करके पर उपदेशम ही कुशल थे, ऐसे वक्ताओसे बहुत चिढ़ते थे। सादगी बहुत पसन्द करते थे। बहे आस्तिक, बढ़े मिळनसार, बड़े सहद, बड़े उपकारी तथा सच्चे हिन्दी-सेवक थे।

लेख स्वयं लिखनेके बजाय डिक्टेट कराना अधिक पसन्द करते थे। अंगरेजी अखबारोंको देखकर उनका स्वाद ले लेनेकी योग्यता उनमे काफी थी। किसी दूसरी भाषासे हिन्दीमें लेकर कुछ बात लिखते थे, तो केवल फैक्ट लेकर अपनी ओरसे मौलिककी सरह लिखा करते थे। किसीकी लक्कुटिया लेकर टेकते चलना अर्थात् शब्दानुवाद करना उनको नहीं भाता था। विलायती रहन-सहन और सभ्यताको बिलकुल नापसन्द करते थे। आर्थ्य-समाजमें घास-पार्टी और मांस-पार्टी इस समय हुई थी, जब जोधपुर-महाराजाने विज्ञापन देकर वेदोंसे मांसाहार सिद्ध करनेका प्रयास किया था। पंडित भीमसेन शर्माने बडे निःशङ्क भावसे इस कार्यका विरोध किया और पंडित भास्करानन्द सरस्वती (काशीके प्रसिद्ध महात्मा भास्करानन्द नहीं) ने वेदोंसे मांसाहार विषय बतलानेका बीडा उठाया था। उस समय गुप्रजीने कहा कि आर्थ-समाज अब पतनोन्मुख हुआ है। आर्थ-सिद्धान्तका युग समाप्त करके जब पंडित भीमसेन शर्माने 'ब्राह्मण सर्वस्व' का मार्गावलम्बन किया, तब गुप्तजीने लिखा था कि पंडितजीने अच्छा किया कि सवेरेके भूले हुए सन्ध्याको घर आ गये। लेकिन इस तरह उजरत पर सिद्धान्त बदलना बजन नहीं रखता।

गुप्तजी अगरेजी-बॅगला दोनोंके अख़बार पढ़ा करते थे, लेकिन उर्दूके अख़बारोंको बडे चावसे पढते थे। 'कोहेनूर', 'शमशुल अख़बार', अमृत-सरका, 'सद्धर्म-प्रचारक' केवल उनकी लतरानियोंका जवाब देनेके लिये पढ़ा करते थे। 'पायनियर', 'मार्निझ पोस्ट' और 'सिविल एण्ड मिलिटरी गजट' में खबरें न पढ़कर अपलेख और स्फुट सम्मतियोंको बडे ध्यानसे पढ़कर उनका उत्तर 'हिन्दोस्थान' में और कलकत्तेके प्रवास-कालमें 'भारतिमत्र' में दिया करते थे। लावनऊके बाबू गङ्गाप्रसाद वर्मा द्वारा सम्पादित उर्दूका साप्ताहिक 'हिन्दुस्तानी' बडी श्रद्धासे पढ़ा करते थे।

जब गुप्तजी हिन्दी बङ्गवासीसे अलग हुए कलकत्तें सहुद्योगी बाबू जगन्नाथदासने उसी समय 'भारतिमत्र' का सम्पादन-भार गुप्रजीको सौंपना चाहा। लेकिन गुप्तजीने इस तरह एक हिन्दी सप्ताहिकको छोडकर दूसरेको हाथमे लेना अपनी मार्यादाके बाहर

### गुप्तजीका शुभानुस्मरत्।

सममकर अनुचित बतलाया और कहा कि घर जाते हैं, वहाँसे आपकी बुलाहट होगी, तो आ जायंगे। वही बात हुई। घर पहुँचते ही गुप्तजीको, भारतिमत्र'के मालिकोंकी बुलाहट गई। गुप्तजी 'भारतिमत्र' का सम्पादन-भार लेकर फिर कलकत्ते लौटे।

गुप्तजीने 'भारतिमत्र' को ऐसा उन्नत और छोकप्रिय किया, जैसा वह अपनी चाछीस वर्षकी जिन्दगीमें कभी नहीं हुआ था। उनके 'भारतिमत्र'में आनेसे पहले पंडित रुद्रतत्त शर्मा 'भारतिमत्र'के सम्पादक थे। उनके छेखोसे 'भारतिमत्र'के सनातन धर्मी पाठक बहुत घट गये थे। गुप्तजीकी निर्मीक और निष्पक्ष छेखनीसे सब प्रसन्न हो गये और 'भारतिमत्र'का प्रचार खूब बढ़ा। गुप्तजी हमारे उपर बड़ी कृपा रखते थे। वे अपने पुत्र नवलिकशोरकी शादीमें जब घर गये, तब 'भारतिमत्र'का सम्पादन-भार कुछ महीनोंके लिये हमको ही देकर गये थे। हमारे उपर उनका जैसा स्नेह था, वैसा ही विश्वास भी करते थे।

गुप्तजी हॅसोड़ इतने थे कि बात-बातमे दिझगी किया करते थे। व वर्द्ध लिखावटकी बड़ी खिझी उडाया करते थे। जब 'अभ्युद्य' निकला तब उन्होंने कहा था कि उर्द्भें वह लिखा जाय, तो 'ओबेहूदे' पढा जायगा। उन दिनो 'भारतिमत्र' आफिसमें अच्छे-अच्छे सुलेखकोंका जमाव होता था। 'उचितवक्ता'के सम्पादक पंडित दुर्गाप्रसादजी मिश्र सारस्वत हिन्दी लेखकोंके सिरताज तथा सबके श्रद्धाभाजन थे, वे भी वहां पधारकर दो घडीकी मौज दे देते थे। गुप्तजीमें और पंडित जगन्नाथ-प्रसाद चतुर्वेदीजीमें बडी आवाजकशी होती थी। चतुर्वेदीजी हास-परिहासके प्रेमी थे। गुप्तजी भी उसी भांति परिहास-प्रिय थे।

गुप्तजी कभी-कभी ऐसी गहरी दिल्लगी करते थे कि आसानीसे उसका मतलब समक्तमें नहीं आता था। तब उनको स्पष्ट कहकर समकाना पड़ता था। हमसे कई बार ऐसा हुआ था। गुप्तजी होलीमे

दिल खोलकर अखबारोंसे दिलगी करते थे और दशहरेके अवसरपर भी 'टेसु' लिखकर खिली उडाया करते थे। उनके पहले किसीने कभी हिन्दी पत्रोंमें टेसूपर दिलगी नहीं की थी। दशहरा और होलीके समय वे समालोचना भी बड़ी बेटब लिखते थे!

गुप्तजीकी दिछगी व्यक्तिगत होकर भी ऐसी श्लेषभरी होती थी कि व्यक्तिगत नहीं रहती थी। जिसके अपर बोली बोलते और जिसका मज़ाक करते, वह भी हॅसने लगता था। वस्तुतः दिछगीका अर्थ यहो है कि जिससे दिछगी की जाय, उसको भी हॅसी आवे। ऐसी दिछगी—जिससे हँसनेके स्थानमें रुलाई आवे या अदालतमे मानहानिकी नौबत पहुचे, दिछगी काहे की, वह तो राह चलते भले मानसकी पगड़ी उतारनेके समान होती है।

गुप्तजीकी लेखनीमें बड़ा बल था। जिस विषयको लेते थे, उसको जिस तेज़ीसे आरम्भ करते थे, अन्त तक उसी ओजसे ले जाते थे। कलकत्तेके ठाकुर-घरानेकी धनी, शिक्षित और शिष्टजनोंमें बड़ी मान-मर्यादा है। एक माननीय ठाकुरने 'अश्रमती' नामका एक नाटक लिखा था, जिसमें राजपूत महिलाओंके सम्मानपर गर्हित आक्षेप था। उसका अनुवाद भारतजीवनके बाबू रामकृष्ण वर्माने छापा। उसको देखकर गुप्तजी बहुत बिगड़े और उसकी बड़ी कड़ी आलोचना की। अन्तमें बाबू रामकृष्ण वर्माको उस पुत्तकका गङ्गा-प्रवाह करके प्रायिश्वत्त करना पड़ा। ऐसी घटना हिन्दी-साहित्यमें इसके सिवा कभी सुननेमें नहीं आई। भूल सबसे होती है, लेकिन भूल कबूल करके प्रायिश्वत्त करना बहुत बड़े हृदयका काम है। और वस्तुतः भूलका दण्ड भी यही है कि भूल कबूल कर ली जाय। बाबू रामकृष्ण वर्माने उस भूलको कबूल करके उचित सफाई दी थी।

### नुप्तजीका शुभानुस्मरण

जो नेता लोग दिखोआ ठाठ रखते और नाम पैदा करनेके लोभमें ही देशहितके कार्योकी ओर मन नहीं देते थे, उनपर आप अपने पत्रमें समय-समयपर चुटकी लिया करते थे। धर्मके नामपर ढोंग करनेवालोंकी चाल वे खूब समभते थे और उनपर दशहरे और होलीके अवसरपर गद्य और गद्यमे व्यड्ग्य लिखा करते थे।

गुप्तजी हरियानेके रहनेवाछे थे। वहाकी गायोंकी दुर्दशा देखकर वे दु.खके साथ कहा करते थे कि हम अपने कल्याणका कुछ भी ध्यान रखते, तो मैया-रूपिणी गैया इस तरह दीन दशामें दिन न विताती।

अफसोस । गुप्तजी बहुत जल्दी अकालमें ही संसारसे डठ गये । #



<sup>\* &#</sup>x27;विहारबन्ध्' और 'सरस्वती' से सङ्खलित ।

# सहकारीका अनुभव

[ स्वर्गीय बाबू महावीरप्रसादजी गहमरी ]

भू अनिक देहावसानके ४ वर्ष बाद मैंने 'बिहारवन्धु'मे उनके सम्बन्धकी कुद्ध बातें छिखीं थीं, परन्तु मेरे जैसे घनिष्ठ सम्पर्कमे रहनेवालेके छिखे वे काफी नहीं समभी जा सकतीं, इससे आज मुक्ते अपने लेखमें (पुनः) कुछ छिखनेकी इच्छा हुई है।

गुप्तजी हिन्दी-भाषाके जबरद्स्त सुधारक थे और इसके अधिकारी
भी थे। एक तो दिल्ली-प्रान्तके रहनेवाले, दूसरे उर्दूके विद्वान, तीसरे
'अवध्यंच'—जैसे अखबारके लेखक। हिन्दी भाषा पर उनका अधिकार
न होता तो और किसका होता? इस अधिकार और योग्यतासे
उन्होंने हिन्दीको बहुत लाभ पहुँचाया। शब्दोकी लिखावटमें बहुत कुछ
आगे 'ने' चिन्ह नहीं लगाया जाता था। सुभे जहाँतक याद आता है,
जनना और जाननाकी भूतकालिक कियामें कर्त्तांके आगे 'ने' चिन्ह
लगाना गुप्तजीने गुरू किया और तबसे यह रिवाज चल पड़ा। गुप्तजीके समयमें 'भारतिमत्र' में व्याकरण या मुहावरेकी कोई भूल हो जाना
लेखकोंके लिये बड़े आश्चर्यकी बात होती थी। 'भारतिमत्र' में एकबार
'चालचलन' स्त्रीलिङ्गमें छप गया था। इस पर पंडित अयोध्यासिंह
उपाध्यायने आश्चर्य प्रकट किया कि 'भारतिमत्र' में ऐसा कैसे छपा?
गुप्तजीने उत्तर दिया कि सभी चीजें सम्पादककी लिखी नहीं रहतीं और
सबका प्रूफ सदा सम्पादक ही नहीं देखता और न देख सकता है, इससे
कभी एक-आध ऐसी भूल हो जाना असंभव नहीं है। वस्तुतः उनके न

#### सहकारीका श्रमुभव

जाननेमें यह ग्रलती इन पंक्तियोंके लेखकसे हुई थी। फिर भी गुप्तजी हमेशा साववान रहते थे कि 'भारतिमत्र' में ज्याकरणकी अशुद्धि न होने पावे।

बालमुकुन्द्जी गुप्त 'भारतिमत्र' में आनेसे पहले हिन्दी-संसारमें एक प्रकारसे गुप्त ही थे। यद्यपि महामना पं० मदनमोहन मालवीयके सम्पादन-कालमें 'हिन्दोस्थान' पर मालवीयजीके नामके नीचे यह छपता था कि 'जिनके ( मालवीयजीके ) स्थानमें बाबू बालमुकुन्द गुप्त काम करते है,' तथापि उनको उतनी प्रसिद्धि नहीं हुई थी। सन् १८६६ ई० में 'भारतिमत्र' का भार मिलने पर उन्होंने भाषाकी एकता सम्पादित की, फालतू अक्षरोंको निकाला और व्याकरण पर तो पूरा ध्यान रक्ला । इसके लिये वे नामी-नामी लिक्खाडोंसे भिड़ गये। फलस्वरूप दोनों पक्षोमे ऐसा विवाद चला कि कट्ता आ गई। गुप्रजी यह सब बरदाश्त कर सकते थे। हिन्दीकी उस पहरेटारीसे ही गुप्तजीको हिन्दी-अख-वारोकी सेवा करनेका सुअवसर प्राप्त हुआ। और इसीसे हिन्दी-लेखकों मे उनका नाम हुआ तथा उनकी घाक जमी। उनके पीछे वैसी धाक हिन्दीमे और किसीकी नहीं जमी, -नहीं जमी। गुप्तजीके समयमे और उनसे पहले कितने ही नामी-नामी लेखक 'करैंगे ' 'आवैंगे' आदि लिखते थे। गुप्तजीके चुटकी लेनेपर वे 'करेगे,' आवेंगे' आदि छिखने छगे। उन दिनों छोग मुकदमा, दहाछ, बजाज, खरीददार लिखते थे। जनना और जानना उन सात सकर्मक क्रियाओं मेसे थी, जिनके भूतकालमे दूसरी सकर्मक क्रियाओं के समान कत्तीने स्वतन्त्रता-पूर्वक अपना जौहर दिखानेका अवसर पाया। उन्हों ने अपने छेखों के बलसे 'भारतिमत्र' को खुब ही चमकाया। हिन्दीके नामी-नामी छेखक 'भारतमित्र' मे लिखनेमे अपनी शोभा समभने लगे। पं० महाबीर प्रसाद द्विवेदी, पं० श्रीधर पाठक, प० गङ्काप्रसाद अग्निहोत्री, सिश्रवन्य,

डा० महेन्द्रठाठ गर्ग-जैसे सुप्रसिद्ध ठेखकों और कवियों के छेख और किवताएँ उसमे छपने छगीं। उस समय 'भारतिमत्र' के पाठक भी सममदार श्रेणीके थे। इसका पता एकही बातसे छग सकता है। एक
विज्ञापनदाताने (ठीक याद नहीं आता दवाका या घड़ीका) कुछ दिन
'भारतिमत्र' में और कछकत्ते के एक दूसरे हिन्दी अखबारमें अपना
भडकीछा विज्ञापन छपवाया। बादको 'भारतिमत्र' में तो उसका
छपवाना बन्द कर दिया गया, मगर दूसरे अखबारमे वह जारी रहा।
चर्चा चछी, तो उसने इसका कारण बतछाया कि 'भारतिमत्र' के द्वारा
बहुत कम आईर आये और दूसरे अखबारसे ज्यादा आये। इसके
कारणमें उसको कबूछ करना पड़ा कि 'भारतिमत्र' के पाठक अधिक
सममदार जान पडते हैं। वे विज्ञापनकी छच्छेदार बातोमें जल्द
फँसनेवाछे नहीं माछम होते।

गुप्तजीने 'भारतिमत्र' को शोचनीय दशासे उवारकर उन्नत किया था। उनको 'भारतिमत्र' के मालिक श्री जगन्नाथ दासने जिस समय बडे आमहके साथ बुलाया, उस समय उस पत्रके माहक बहुत थोड़े थे, जगन्नाथदासजी खर्च देते-देते आजिस से हो रहे थे। वे चाहते थे कि कोई 'भारतिमत्र' को अपने पैरोपर खड़ा कर दे। जगन्नाथदासजी 'भारतिमत्र' से धन नहीं कमाना चाहते थे। ईश्वरकी कृपासे उनका रोज़गार खूब चलता था। उन्होंने 'भारतिमत्र' को बन्द होनेसे बचानेके लिये अपने हाथमे लिया था और इस मनसूबेके साथ कि जरूरत पड़ने पर में खुद सम्पादन करूँगा, कम्पोज करूँगा और छाप भी लूगा। और उस समय वे ऐसा करनेमे समर्थ भी थे, क्योंकि धुनके पक्के थे और जिस काममें हाथ लगाते थे, उसको कर गुजरते थे। परन्तु उनका रोज़गार तथा दूसरे काम इतने अधिक थे कि 'भारतिमत्र' की ओर पूरा व्यान देना उनके लिये असम्भव था। इससे वे किसी मनस्वी पुरुषको

दूढते थे। बाबू बालमुकुन्दजीको पाकर उनको 'भारतिमत्र' का सारा भार सौंप दिया। बालमुकुन्दजीने किफायतसे काम लेकर और सम्पादक तथा मैनेजरका अधिकाश काम स्वयं करके 'भारतिमत्र' को न केवल अपने पैरोंपर खडा कर दिया, बल्कि हिन्दी-संसारमे उसको एक मशहूर अखबार बना दिया।

गुप्तजी मित्रता और कृतज्ञताको सदा स्मरण रखते और उसके छिये खयं हानि तथा कष्ट उठानेसे भी विचछित नहीं होते थे। पंडित दीनद्याल शर्माकी मित्रताके कारण उन्होंने 'हिन्दी बंगवासी' की नौकरी बेधडक छोड दी। इसके तीन या चार वर्ष बाद जब भारतिमत्र, की दशा सुधर रही थी, पंडित अमृतलालजी चक्रवर्तीका 'हिन्दीबंगवासी' से सम्बन्ध विच्छेद हो गया। चक्रवर्तीजी आर्थिक कठिनाईमें पडकर गुप्तजीके यहाँ आये। 'भारतिमत्र' में अधिक आद्मीकी गुञ्जायश न रहने पर गुप्तजीने उनको रख लिया। एक तो उनका खर्च बढ गया, दूसरे उन्हीं दिनों 'भारतिमत्र' के प्राहकोको १) मे समुचा हिन्दी भागवत उपहार देनेकी योजना की गई थी। एक हजार पृष्ठसे ऊपर (ठीक पृष्ठ-संख्या याद नहीं ) का भागवत सिर्फ १) मे देनेका बीडा उठाया गया था। इतने सस्ते दाममें इतनी बडी पुस्तक देना सहज नहीं था। इस दोहरे खर्चके बढ जानेसे 'भारतिमत्र' के सामने धुध-सी छाने छगी। पूरा भागवत एकबार देना असम्भव जानकर दो बारमें उसे प्राहकोको पहुँचाया। बहुत कठिनाई आ पड़ने पर भी गुप्तजीने प्राह्कोके प्रति की हुई प्रतिज्ञा-को पूरा किया। भागवतका पूरा उपहार दिया और साथ ही चक्रवर्ती-जीको तबतक अपने यहाँ रक्खा, जबतक चक्रवर्तीकी स्वयं इस कठिनाईका अनुभव कर 'श्रीवक्टेश्वर समाचार' में न चले गये।

गुष्तजीमें तेजिस्तिता थी। वे खुशामद करना या खुशामद कराना नहीं जानते थे। इसका एक उदाहरण यहाँ देता हूं:—

पूच्य भाई गोपालरामजीने किसी जास्सी उपन्यासका बॅगलासे, बंगाली लेखकसे बिना अनुमति लिये हिन्दीमें अनुवाद किया था। उक्त लेखकसे परिचय करनेके लिये उन्होंने अनुवादित पुस्तककी प्रति उनके पास भेजी। इमपर बंगाली लेखकने भाई साहबको वकीलका नोटिस दिया कि आपने बिना पूछे अनुवाद कर छिया, कुछ दी जिये, नहीं तो अदालती कार्रवाई की जायगी। भाई साहबने गुप्तजीको लिख भेजा। गुप्तजी बंगाली लेखकके पास गये, जो एक नामी अखबारके सहकारी सम्पादक थे। गुप्तजीने उनसे कहा—"आपने यह क्या नोटिस भेजा है ? बिना पूछे अनुवाद कर छिया, तो आपका क्या वडा नुकसान कर दिया ? हिन्दीमें पहनेवाले ही कितने है, जो आपको भी कुछ दिया जाय १ किसी तरह काम चलाया जाता है। आप-जैसे लोग इस तरह हिन्दी छेखकोंको धमकाकर क्या छेगे ? आपने भी तो अनुवाद ही किया है १ ( शायद उस पुस्तकका अंगरेजीसे बॅगळामे अनुवाद हुआ था )।" उक्त छोलक और उनके प्रधान गुप्तजीका धडल्छेका उत्तर सुनकर हका-वका-से रह गये। प्रधान सम्पादकने कहा कि कुछ तय कर छीजिये। गुप्तजीने जवाब दिया, यहाँ रक्खा ही क्या है कि तय कर लें। यह कह कर गुप्तजी चले आये। फिर तो नोटिस कहाँ गया, मालुम नहीं। अदालती कार्रवाई करनेमें बंगाली लेखक महाशय चुप्पी ही मार गये। एक बार लखनऊके मशहूर पत्रकार मुंशी गंगाप्रसाद वर्मा उनसे मिलने आये और कहा कि आप तो बड़े घड़ल्लेके साथ लिखते हैं।

गुष्तजीका मसखरापन और हाजिर-जवाबी तो मशहूर ही हैं। एक दिन आपने मुक्ते भी मेच्या दिया। पूछा सेठ खेमराजजी ('श्रीवॅक्टेश्वर' के स्वर्गवासी मालिक) का चेहरा कसा है ? गोरा है ? मैंने कहा— कतना गोरा तो नहीं। उन्होंने पूछा—आपके-ऐसा ? मैंने कहा—हो सकता है। दम-भरमें गुतजीने चुटकी ली—अच्छा, तो आप भी अपनेको गोरा सममते हैं ? मैं सिटिषका नथा।

## कतिपय श्रमुकरणीय गुण

गुष्तजीका एक नौकर दूधमेंसे मलाई निकालकर चुपकेसे खा जाता था और पूछनेपर कहता था कि मलाई बहुत कम पडती है। एक दिन गुप्तजीने उसे मलाई निकालते पकड लिया। उन्होंने उसको डांटनेके बक्ले सब मलाई खिला दी और दूध भी पिला दिया। गुष्तजीके निलोंभपन, सरलता, निष्कपटता, स्पष्टवादिता, उदारता, सादगी, संयम आदि गुणोके सम्बन्धमे भी कितनी ही बाते याद आ रही है, परन्तु उन सबके उल्लेखसे लेख बहुत बढ़ जायगा, इसलिये अब यहीं समाप्त करता हूँ। \*

દ્

# कतिपय अनुकरणीय गुण

स्वर्गीय बाबू यशोदानन्दनजी ऋखौरी ]

प्रित्नेकवासी बाबू केशवचन्द्र सेनने एक जगह लिखा है कि प्रत्येक मनुष्यका जीवन ही एक प्रकारका खासा वेद है। वेदका प्रयोजन प्रत्येक व्यक्तिको ज्ञानोपदेश देना है। मनुष्यकी जीवन-चर्याओंसे भी ज्ञानोपदेशका प्रयोजन सिद्ध होता है, इससे सेन महोदयके उक्त कथनमें कोई अनौचिख नहीं। अदनासे अदना मनुष्य क्यों न हो, पर उसकी जीवनचर्यासे कुछ-न-कुछ उपदेश मिलता ही है। तब किसी उज्ञपद्स्य अथवा दायित्वपूर्ण कार्यके प्रतिपादक और संचालक व्यक्तियोंकी जीवन-चर्यासे बहुत-सी बातोंकी शिक्षा मिलना आश्चर्यजनक नहीं है। इसी सिद्धान्तको सामने रखकर हम आज खर्गीय बाबू बालमुकुन्द गुप्तके कतियय गुणोंका दिग्दर्शन करेंगे।

<sup>&#</sup>x27;भारत' ( प्रयाग ), ७ और १० जुलाई, १९३१ ई०।

हमें जहां तक पता है, बाबू बालमुकुन्द गुप्त पहले-पहल कलकत्तों यहां के 'हिन्दी बंगवासी' नामक साप्ताहिक पत्रके सहकारी-सम्पादक हो कर आये थे। उस समय 'हिन्दी-बंगवासी' ही एक ऐसा पत्र था, जिसकी पहुँच और प्रतिष्ठा हिन्दी-भाषी प्रान्तो और व्यक्तियों में यथेष्ट रूपसे थी। पण्डित प्रमुद्याल पांडे इसके प्रधान सम्पादक थे, और पंडित समृतलाल चक्रवर्ती और बाबू बालमुकुन्द गुप्त उनके सहकारी थे \*। दैवयोगसे हिन्दीके धुरन्धर विद्वानोकी जोडी ही नहीं, बल्कि तिकडी जुटो थी। तीनोंकी विद्वत्ता, तीनोकी बुद्धिमत्ता और तीनोंकी लेखन-शिक्त त्रिवेणीकी तरह साथ होकर प्रवाहित होती हुई हिन्दी-ससारको ज्ञान-वारिसे प्लावित कर रही थी।

'हिन्दो बंगवासी' छोडनेके समय गुप्तजी कलकत्तेमें विशेष प्रसिद्ध और सर्वपरिचित नहीं थे। यहाँके लिये बिलकुल नये थे। कलकत्ते-जैसे नगरमे एक अपरिचित और नये ब्यक्तिके लिये एकाएक लगी नौकरी पर लात मारना कोई हँसी-खेल नहीं था, किन्तु गुप्तजीने इसकी कोई परवा न की। हमने यह भी सुना था कि पण्डित दीनद्यालुजीने 'हिन्दी बंगवासी' से अलग होनेमें उन्हें मना भी किया था, किन्तु गुप्तजीने यह कहकर उन्हें सममा दिया कि मैं सब कष्ट सह ल्रॅगा, आप इसकी चिन्ता न करें। गुप्तजीका यह लाग अनुकरणीय था।

गुप्तजी विश्वस्भर भगवानके अवलम्बन पर 'हिन्दी बंगवासी' से अलग हुए, पर भगवानने इस धार्मिक दृढ़ताका फल उन्हें हाथों हाथ दिया। 'हिन्दी बंगवासी' से निकलते ही वे 'भारतमित्र' के प्रसिद्ध सम्पादक बनाये गये। इस समय 'भारतमित्र' कोई प्रधान पत्र न था।

<sup>\*</sup> यहाँ श्री॰ अखौरीजीको श्रम हुआ है। 'हिन्दी बगवासी' के जन्मदाता— सम्पादक पण्डित अमृतलालजी चक्रवर्ती थे। पाडेजी और गुप्तजी दोनों ही उनके सहकारी होकर आने थे—सम्पादक।

### कतिपय श्रमुकरणीय गुरा

केवल साप्ताहिक निकलता था, और सो भी साधारण और नगण्य रूपमे ही। गुप्तजीके आते ही धर्म-भवनको लेकर 'हिन्दी बंगवासी' के साथ इसकी चखचख शुरू होगई। उधर पण्डित प्रभुद्याल पांडे और पण्डित अमृतलाल चक्रवर्ती थे, और इधर केवल गुप्तजी। दोनों ओरसे लेखोंके दनादन बार होने लगे। इतना होने पर भी न तो गुप्तजीने कभी पाडेजी और चक्रवर्तीजीके व्यक्तित्व पर एक शब्द कहा और न उन्हीं लोगोंने इनके व्यक्तित्व पर आक्रमण किया। धीर गम्भीर योद्धाकी तरह दोनो ओरसे छक्ष्य पर ही चोट की जाती थी। गुप्तजी पाडेजीको बड़े प्रेम और आदरकी दृष्टिसे देखते थे। चक्रवर्तीजीके साथ भी उनका सदा ऐसा हो सद्व्यवहार रहा। पाडेजीके सम्बन्धमे गुप्तजीके हार्दिक भावका प्रमाण इतनेसे ही मिल सकता है कि कई वर्ष वाद जब पांडेजी-का परलोकवास हो गया, तब गुप्तजीने 'भारतिमन्न' मे बडी ही मार्मिक समवेदनाके साथ विषाद प्रकट किया था। गुष्तजीकी जीवनीसे दूसरा उपदेश हमलोगोंको यह मिलता है कि सार्वजनिक भगडेमें किसी सम्पादकको अपने सहयोगी सम्पादकके साथ व्यक्तिगत रूपसे ऐसा ही व्यवहार करना चाहिये, जिसमें परस्परकी मैत्रीमें बट्टा न छगे। जहां लोग आज-कल सार्वजनिक विषयोंकी लिखा-पढी और भगड़ेके मौकेपर परस्पर व्यक्तित्व पर आक्रमण करनेसे बाज़ नहीं आते, वहाँ गुप्तजीकी उस सहत्ता और हृदयकी शृद्धता हमलोगोके लिये निस्सन्देह सराहनीय और अनुकरणीय है।

जिस समय गुष्तजी 'भारतिमत्र' में आये, उस ससय बड़ाबाजारकी हिन्दी-भाषी-जनतामें और विशेषकर यहाँके भारवाड़ी-समाजमें वैसी जागृति और प्रगतिका एक प्रकारसे अभाव था। न तो कोई जोरदार पत्र था, और न कोई सममदार पथ-प्रदर्शक। पण्डित दुर्गाप्रसाद मिश्रका 'उनितवका' बन्द हो चुका था, और पण्डितजी एक प्रकारसे

कार्यक्षेत्रसे विरत हो चुके थे। 'हिन्दी-बंगवासी' की तरफ बडाबाजार वालोका न तो झकाव था और न उसीमें इधर झकनेकी प्रवृत्ति थी, वह तो अपने बाहरी प्राहकोकी सन्तुष्टिमें ही मस्त था। रहा, केवल 'भारत-मित्र,' सो वह भी सममदार और योग्य-सम्पादकके अभावसे बिलकल निर्वल और नगण्य हो रहा था। गुप्तजीके आते ही उनकी लेखन-शक्तिकी बदौलत 'भारतिमत्र' मे जान आगई। देखते-देखते उसका रंग पलट गया। बडाबाजारका वह प्रमुख पत्र हो गया। यहाँकी हिन्दी जनताने खासकर खत्री और मारवाडी-समाजने-इसे अपनाया. और इसने भी उनका पथ-प्रदर्शन करना प्रारम्भ किया। गुप्तजीके साहचर्यसे पण्डित दीनदयाळजी शर्माके सत्परामर्शका स्वाद भी यहाँ वालोको मिलने लगा। जहाँ पहले शायद एक भी सार्वजनिक संस्था न थी. वहाँ अनेक संस्थाएँ स्थापित हुईं। मारवाडी एसोसियेशन, श्रीविशदा नन्द-सरस्वती-विद्यालय, बड़ाबाजार-लाइब्रोरी, पिजरापोल्र आदि कई संस्थाओंका जन्म हुआ। धीरे-धीरे बडा-बाजारकी हिन्दी-भाषी जनतामें जागृति, स्फूर्ति और प्रगतिके चिन्ह दिखाई देने छगे। थोडे ही दिनोंमे बडाबाजार साहित्यिक और अन्यान्य क्षेत्रोकी उन्नतिकी दृष्टिसे और-का और हो गया। जहां पहले हमारे बंगाली भाई इन्हें 'मेडो, खोट्टा' आदि कहकर उनकी खिल्ली उड़ाते थे, वहाँ वे ही अब इनकी नव-स्थापित संस्थाओमें सहर्ष सहायता पहुँचाने लगे। इस उन्नतिका अधिकाश श्रेय यदि हम परलोकवासी गुप्तजीको दे, तो कोई अनुचित बात न होगी । इसिछिये मारवाडी-समाजके सुधारके इतिहासमें गुप्तजी का नाम खर्णाक्षरोसे ल्रिखे जाने योग्य है। हमारी तो यहाँतक धारणा हैकि कलकत्तेके मारवाड़ी-समाजकी इन सामाजिक संस्थाओंके अनुकर-जीय आदर्श पर ही अन्यत्रकी संस्थाएँ खडी होती गईं। यदि बाहरकी

कलकता पिंजराषोलकी स्थापना पहले होचुकी थी। —-सम्पादक।

### कतिपय अनुकरणीय गुण

इन संस्थाओं के इतिहासकी छान-बीनकी जाय, तो पता चलेगा कि उनमें से अनेक कलकत्ते की ही उक्त संस्थाओं की छाया-मात्र हैं। इस प्रकार भारतवर्ष-भरके मारवाड़ी-समाजकी वर्तमान प्रगतिके मूलमें गुण्तजीकी ही कृति सिद्ध हो तो कोई आश्चर्य नहीं।

प्रत्येक नेताका या पथ-प्रदर्शकका यह आवश्यक गुण होना चाहिये कि वह अपने अनुसत्ताओं के दोष और दुर्गुणो को दूर करने में निर्दयी जर्राहका काम करे। जिस तरह जर्राह घावका नश्तर देने में रोगी के कराहने और छटपटाने पर भी निर्दयीकी तरह व्यवहार करता है, उसी तरह सचा नेता भी अनुसत्ता के दुर्गुणो और दोषों को दूर करने में उनके दुरा मानने की परवा नहीं करता। गुप्तजी में यह गुण विशेष था। इन सार्वजिनक संस्थाओं के किसी सदस्य में अथवा यहां के मारवाड़ी या अन्य हिन्दी-भाषी-समाज में जहां कोई ऐसा दोष उन्हें देख पड़ता जिसके दुरे प्रभावसे उस संस्थाकी बदनामी या हानि होने की संभावना होती, तो वह उसकी कड़ी से-कड़ी आछोचना करने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। किन्तु यह आछोचना सुहत्ता और शुद्ध-हृदयता से सनी हुई होती थी,—इससे किसी को दुरा नहीं माछूम होता था। गुप्तजी उन्हें अपना समक्त कर ही खरी-खोटी सुनाते थे, और वे भी गुप्तजी अपना जानकर ही जीसे दुरा नहीं मानते थे।

गुप्तजीकी जन्मभूमि गुडियानी मारवाड-प्रदेशके विलक्कल पास है, इससे हम अगर उन्हें मारवाडी कहें तो कह सकते है। किन्तु जहां आजकल जगह-जगह इस समाजमें प्रायः प्रान्तीयता और जातीयताका संकुचित भाव दृष्टिगोचर हो रहा है, वहां गुप्तजीमें इस दुर्गुणका नाम-निशान भी न था। वे सब प्रान्त और जातिके लोगोंको अपना ही सममते थे। किसीकी भलाई या प्रशंसा करनेमें अथवा बुरी-भली आलोचना करनेमें गुप्तजीने कभी प्रान्तीय पक्षपातको पास फटकने

नहीं दिया। यह भी उनमें एक खूबी थी। इससे केवल मारवाडी-समाज ही नहीं, बिलक बड़ाबाजारके 'हिन्दुस्थानी' व्यक्ति-मात्र उन्हें अपना हितैषी समभते थे। वे सबके थे, और सब उनके थे। उनका यह गुण भी आजकलके संकुचित वायु-मण्डलके विकासके लिये अनुकरणीय है।\*

9

# अपने श्रद्धेयका स्मरण 🕇

( स्वर्गीय रामेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी )

सि असार संसारमें छाखो जीव आते और चले जाते हैं, सहस्रों मनुष्य यह नश्वर शरीर घारण करते और त्याग देते हैं, परन्तु उनमें कितने ऐसे हैं, जिनके चले जानेपर साल-दो-सालमें दस पांच मनुष्य इकट्टे हो उनके गुणोंका वर्णन कर अपनी आत्मा पवित्र करते और जीवन सुवारते है तथा उनके लिये प्रेमसे दो बूँद आंसू टपकाते है १ किकि यह उक्ति बहुत ठीक है कि—

जन्म छेत सो मरत रीति जगकी चिल आई, धन्य जन्म है तासु करत जो जाति भलाई।

<sup>\* &#</sup>x27;विशाल भारत' अक्टूबर १९२९ ई०।

<sup>+</sup> इस सस्मरणके लेखक स्वर्गीय राभेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी, गुप्तजीके प्रस मित्र स्वर्गीय प० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदीजीके भाग्नेय थे। वे कलकतेके सिटी कालेजमें बी ए पढ़ रहे थे कि, आषाढ़ शुक्ला ६ सवत् १९७० को असामियक देहान्त हो गया। उनका जन्म संवत् १९४८ बैशाख कृष्णा १३ को हुआ था।

### श्रपने श्रद्धेथका स्मरण

सचमुच स्वदेश, स्वजाति और स्वभाषाकी सेवा करना प्रत्येक पुरुषका कर्त्तव्य है। जो ऐसा न कर केवल स्वार्थ-चिन्तामे ही सारा समय बिताते है, वे कभी श्रद्धाकी दृष्टिसे नहीं देखे जा सकते। वे कुबेरकी सम्पत्तिके स्वामी ही क्यों न हो जाय, यह बिलकुल सत्य है कि उनकी पूछ न इस लोकमे हो सकती है और न उस लोकमे। वे ख्यातिके लिये सदा लालायित रहते है, पर उन्हें वह कभी प्राप्त नहीं होती। परन्तु जो व्यक्ति देश और जातिकी सेवा करता है, वह न केवल इस लोकमे हो श्रद्धापात्र समभा जाता है, प्रत्युत उस लोकमे भी अवश्य सद्गति पता है। आज जिन पुरुष-रक्षका स्मरण हम यहां करते है, उन्होंने उद्घिखित कथनका मर्म भली-भांति सममा था। उनके जीवनका उद्देश्य ही वह था, और उसकी पूर्तिके लिये उन्होंने प्राणपणसे प्रयक्ष भी किया।

सुना है, स्वजनोसे नाता तोड़ और मित्रोंसे सुँह मोड संवत् १६६४ की भाद्र शुक्का एकादशीको वे भगवती यसुनाके तटस्थ इन्द्रप्रस्थ नगरमें स्वर्ग सिघारे। किन्तु न-जाने क्यों हृद्यको विश्वास नहीं होता। जान पडता है, मानो वह सौम्यमूर्ति नयनोके सम्मुख आ खडी हुई है और बडे स्नेह-सहित इस बालकको गोदमें उठाकर उमंग-भरे शब्दोंमे कह रही है—

> आ मेरे मन्ना आ मेरे छाछ , गोदमें आकर करो निहाछ।

गुप्तजीकी याद आते ही उनकी एक-एक बात मनमे दौड़ जाती है और उनका मनोहर चित्र आंखोंके सामने खिंच जाता है। माछूम होता है, वे मरे नहीं, जीवित ही है। कहा भी है - "कीर्त्तिर्यस्य स जीवित।" गुप्तजी अपना नाम अमर कर गये हैं। स्वदेश, स्वजाति,

१ लेखकका प्यारका नाम 'मन्ना' था और गुप्तजी इसी नामसे उसे पुकारते थे।

<sup>—</sup> उमावल्लभ चतुर्वेदी

स्वधर्म और स्वभाषाके लिये वे जो परिश्रम कर गये हैं, वह इतिहासके पृष्ठोंपर सुवर्णके अक्षरोमें लिखा सदा जगमगाता रहेगा।

कालाकाकर छोड़नेके बाद गुप्तजीने अपना जीवन कलकत्तेमें ही बिताया। यहींके 'हिन्दी बङ्गवासी' और 'भारतिमत्र'की सेवामें ही गुप्तजीकी देश-सेवा छिपी है।

गुप्तजी सीधे स्वभावके थे। उनका हृद्य वडा सरल था। सत्यके पक्के अनुरागी थे। सबी वातें कहनेसे कभी नहीं हिचकते थे। मित्रोसे बहुत प्रेमसे मिलते थे और किसी वातका दुराव नहीं करते थे। कई बार देखा गया कि यदि कोई स्नेही उनसे असन्तुष्ट हो जाता, तो अपना तिल्ल-मात्र दोष न रहनेपर भी वे उसके घर दौड़ जाते, उसे सममाते- बुमाते और आवश्यकता पडनेपर उससे क्षमा भी मांग लेते थे। पर इसका यह मतल्लव नहीं कि वे हृद्य-भीरु थे। वे बड़े ही निर्भीक थे। जो उचित सममते, उसे करनेमें कदापि न हिचकते थे।

गुप्तजी बड़े हास्य-प्रेमी थे। दिन-रात हॅसते-हॅसाते रहते थे। उनकी बातोंको सुन मुहर्रमी स्वभाववाछोंके पेटमे भी बछ पड जाते थे। वे आडम्बरसे घृणा करते थे और खुशामदकी बात सुनकर उनका जी जछ उठता था। कहते है कि एक दिन गुप्तजी अपनी माताके परछोक-वासका समाचार सुन कार्याछयमें उदास-मन बैठे थे। 'भारतिमत्र'के एक छाछा साहबने उनसे दिखावटी समवेदना प्रकट करनी चाही। छाछाजीने यों इशीद किया—"हुजूर, यह क्या आफ़तकी बात सुन रहा हूँ, यह कैसी कयामत ..."

छाछाजीकी बाते मुँहकी मुँह हीमे रहीं। गुप्तजी बोछ उठे—"बस, बस, माफ कीजिये, आफिसमे जाकर काम कीजिये।" बेचारे छाछाजी अपना-सा मुँह छिये वापस छौट आये। इससे यह न समम्कना चाहिये कि अधीनस्थ कर्मचारियोके साथ उनका व्यवहार कड़ा या खराब था।

#### श्रपने श्रद्धेयका स्मरए।

वे उनके साथ बड़ी सज्जनताका बर्ताव करते थे। उन्हें डाँटते-फटकारते बहुत कम थे। उनके सद्व्यवहारसे सब उनसे अतीव प्रसन्न रहते थे। एक बार तो गुप्तजीने अपने एक सहकारीको यहाँ तक लिख दिया था कि "आप शीच्र आवे, अन्यथा आपकी अनुपस्थितिमें मुक्ते बहुत हानि सहनी पड़ेगी। आशा है, आप समयपर आ मेरी सहायता करेंगे।" यह बात बाबू महाबोर प्रसाद अच्छी तरह जानते है। जो अधीनस्थ लोगोंकी प्रतिष्ठा करनेमें अपना अपमान सममते हैं, उन्हें इससे शिक्षा लेनी चाहिये।

गुप्तजी न धन-छोळुप थे और न नामके भूखे। 'भारतिमत्र'की नियुक्तिके समय 'श्रोवेकटेश्वर-समाचार'से भी उनके छिये बुळावा आया था। वहाँ अधिकार और वेतन दोनों ही अधिक थे, पर वे वहाँ न गये। कळकत्ते आना ही उन्होंने पसन्द किया।

कहते है, गुप्तजीके सम्पादन-कालमें 'भारतिमत्र'में 'मौलिक लेखोंका लभाव और वस्तु-वर्णनका आधिक्य' देखकर बम्बईसे एक सज्जनने गुप्तजीको एक पत्र भेजा और अपना नाम न दे, 'आपको पूज्य समम्मनेवाला' लिखा। यह पत्र बाबू महावीरप्रसादने लिखा था। उनके बडे भाई बाबू गोपालराम 'भारतिमत्र'में ही काम करते थे। उनके द्वारा पत्रलेखकका परिचय गुप्तजीको ज्ञात हुआ। उन्होंने बाबू महावीरप्रसादको धन्यवाद-सूचक पत्र भेजा। थोड़े दिनोंके बाद सन् १६०० ई० में बाबू महावीरप्रसाद 'भारतिमत्र'में बुला लिये गये।

गुप्तजी शुद्ध सरल और फड़कती हुई भाषा खिखनेमें अद्वितीय थे। शब्दोंका समुचित व्ययार करनेमें वे सिद्धहस्त थे। उनकी शैली बहुत ही प्रभावशालिनी थी। व्यंग्यमयी आलोचना करनेमे वे अपना सानी नहीं रखते थे। 'आत्माराम'के लेख और 'शिवशम्भुके चिट्टे' इसके प्रमाण हैं। गुप्तजीकी कविताएँ सरस और सुन्दर हैं। उनमें भी हास्य-रसकी ही प्रधानता है। गुप्तजीमे रचनाओको चित्ताकर्षक बनानेकी अद्भुत शक्ति थी। यही कारण है कि उनकी सब रचनाएँ चटकीछी और भावपूर्ण है।

भाषा पर तो उनका असाधारण अधिकार था। उन दिनों उनकी-सी सरछ और मुहावरेदार भाषा छिखनेवाळा दूसरा नहीं था। वे ज्यादातर बोळचाळकी भाषा छिखना ही पसन्द करते थे। समयानुसार शैळी भी बदळती रहती थी। छडकोके छिये बनाई एक कविताकी निम्न चार पंक्तियाँ इस बातको स्पष्ट कर देगी:—

आजा री निदिया तू आ क्यों न जा।
मेरे बालेकी आंखोमें घुलमिल जा॥
हाट-बाटमे गली-गलीमे नींद करे चक फेरे।
रातको आवे लाल मुलावे उठ जा बड़ं सवेरे॥

इस कवितामे संयुक्त अक्षरोका सर्वथा अभाव है।

गुप्तजी भाषाकी शुद्धता पर अधिक ध्यान देते थे। वे कहते थे कि सारे संसारके गृढ विचारोसे परिपूर्ण रहने पर भी यदि लेखकी भाषा शुद्ध नहीं, तो वह लेख कौड़ी कामका नहीं। नहीं जानता, गुप्तजी-जैसे विचारवाले और कोई है या नहीं १ ( 'विशालभारत' जून, १९३१ ई॰ )



# ग्रतजीको स्मृतिमें

[ साहित्यवाचर्स्पात प० श्रम्बिकाप्रसादजी वाजपेयी ]

वृ बालमुकुन्द गुप्त हिन्दी समाचारपत्रोके एक नामी सम्पादक हो गये है। उनको दिवज्ञत हुए प्राय ४३ वर्ष व्यतीत हो चुके. इसिल्ये यदि उन्हें हिन्दी पत्र-सम्पादकोकी वर्तमान पीढी न जाने तो कोई आश्चर्य नहीं। क्योंकि इनमें तो बहुतोंका उस समय जन्म भी न हुआ होगा। उन्हें देखने और जाननेवाले तो उंगलियोपर ही गिने जा सकते है। मेरे सहकर्मी व्यवसाय-बन्धुओमें उनके नामसे परिचित कुछ हो सकते है, पर उन्हें जाननेवालोंका इस समय अभाव ही सममना चाहिये। परन्तु इससे उनके कार्य और उनकी सेवाका अस्तित्व नहीं मिट सकता।

बाबू बालमुकुन्द गुप्त पहले उर्दू पत्रोंमें काम करते थे और वहासे हिन्दीमें आये थे। वे अंग्रेजी कम पढ़े थे, पर अंग्रेजी समाचारपत्र पढ़कर उसका भाव अच्छी तरह समम्म लेते थे। एक बार बाबू यशोदा- नन्दन अखौरीने एक समाचार अंग्रेजीमें पढ़ा, पर उसका मतलब उनसे हल न हुआ। जब उन्होंने उसे गुप्तजीको सुनाया, तब इन्होंने मट उसका भाव उन्हें सममा दिया। उनकी भाव-ग्राहक-शक्तिकी यह चर्चा अखौरीजीने मुभे सुनायी थी।

हिन्दीके जिस पत्रमें पहले पहल गुप्तजीने काम किया, वह काला-काकरका 'हिन्दोस्थान' था। तदनन्तर उनका 'हिन्दी बङ्गवासी'से सम्बन्ध हुआ। 'हिन्दी-बङ्गवासी' मे शायद 'मडेल भगिनी' नामके एक बॅगला डपन्यासका हिन्दी भाषान्तर निकलने लगा। भाषान्तरकार बङ्गवासी के सम्पादक पं० अमृतलाल चकवर्तीजी ही थे। चक्रवर्तीजी युक्तप्रदेशमें बहुत रहे थे। वहीं उनकी अधिकाश शिक्षा भी हुई थी। परन्तु भाषाविदोंसे उनका सम्पर्क बहुत कम हुआ था। इसके सिवा वे गाजीपुर-में रहे थे, जहां भाषाके धनियोका अभाव-सा था। इसपर बंगाली होना और बगलाका हिन्दी उल्था करना, इन अनेक कारणोसे मडेल भागिनीका उल्था अत्यन्त दोषपूर्ण होता था। गुप्तजी भाषा मर्मज्ञोंमे अपना बहुतसा समय बिता चुके थे, इसलिये चक्रवर्तीजीकी त्रुटियां दिखानेमें समर्थ हुए।

मडेल भगिनीकी भाषाकी त्रुटियां गुप्तजीने पत्र द्वारा उन्हें लिख भेजीं। उसका बङ्गवासीके संवालकों पर बहुत प्रभाव पड़ा। फलतः भाषाविद् सममकर उन्होंने गुप्तजीको हिन्दी बङ्गवासीमें बुला लिया। यहां गुप्तजीने साहित्याचार्य पण्डित अम्बिकाद्त्त व्यासके 'बिहारी बिहार' की कड़ी आलोचना की। व्यासजीने बिहारी सतसईके दोहोंपर कुंडलिया रची थीं, पर इनमें विहारीके भावका अभाव ही था। दोहेके आधार कुंडलियां थीं। इसके साथ लालचिन्द्रकाके—जो लल्लूलालकी टीका है, उसमें दोष दिखाये थे।

गुप्तजीमे एक बडा गुण यह था कि पुराने साहित्यिकोकी वे बड़ी कद्र करते थे, उत्स्वत जो नोई उनकी आलोचना करूता था, उससे भिड जाते थे। यही कारण था, उन्होंने व्यासजीकी खूब खबर ली थी। व्यासजीने अपना पक्ष पुष्ट करनेके लिये कोई विशेष यह नहीं किया। और करते भी कैसे ? उनका मामला बहुत कमजोर था।

# गुप्तजीकी स्मृतिमे

उस समय आर्य समाजका खासा जोर था, इसिलये कुछ छोग उसकी मान्यताओंका खण्डन करने खड़े हुए। सत्यार्थ प्रकाशकी आछोचना दो दिशाओसे हुई एक जैनोंकी ओरसे और दूसरी सनातिनयोकी ओरसे। जैनोके नेता जैनी जियालाल थे और सनातिनयोका पक्ष-समर्थन 'महताब दिवाकर' के रचिवताने अपने प्रन्थमे किया। यह वडा पाण्डित्यपूर्ण प्रन्थ था। यदि कहा जाय कि इसीके सहारे प० ज्वालाप्रसाद मिश्र मुरादावादीने 'द्यानन्द तिमिर भास्कर' लिखा तो अनुचित न होगा। अस्तु, सनातनी-पक्ष पुष्ट करनेके लिये भारतधर्म महामण्डल नामकी एक संस्था खडी हुई, जिसके प्रधान मन्त्री वाग्मीवर पण्डित दीनद्यालु शर्मा थे। ये हमारे गुप्रजोके परम मित्र थे।

हिन्दी बङ्गवासीवाछोंने राजपूतानेके नरेशोंसे धर्मके नामपर रुपये वसूलकर कलकत्तेमे धर्ममवन बनानेका संकल्प किया था। इसमें उन्हें कुछ सफलता भी प्राप्त हुई थी—अर्थात् १७००० मिल भी गये थे। इससे उन्हों ने भवानीचरण दत्त लेनमे जमीन लेकर मकान बनाया था, जो 'धर्ममवन'के बदले 'बङ्गवासी भवन' हुआ, क्योंकि धर्ममवनका कुछ भी काम वहां कभी नहीं हुआ, बङ्गवासी और इसके साथी पत्रों के दफ्तर ही इसमें रहे। और अब तो वह भवन भी नहीं रहा। जमीन किसी औरको बेच दी गयी। कलकत्तेके मारवाडी समाजको भी बङ्गवासीवालों के धर्म प्रोपगेंडाने आकृष्ट किया था। कई हज़ार रुपये धर्ममवन वा बङ्गवासी भवनमे जानेवाले हो थे कि पण्डितजीने इसमे वाधा डाली।

प० दीनद्यालु शर्मा सनातन धर्मके अपने समग्रके अद्वितीय वक्ता सनमें जाते थे। मारवाड़ी वैश्यों में उनका बड़ा सम्मान था। उन्हों ने बङ्गवासीमे मारवाडियों के रूपये नहीं जाने दिये। फलतः हिन्दी बङ्गवासीमें उनके विरुद्ध लेखादि निकालनेका आयोजन हुआ। गुरतजी भला इस काममे कैसे सहयोग कर सकते थे ? परिणाममें उन्हें हिन्दी-बड़ावासीसे अलग होना पडा। उन्होंने बड़ावासी छोड़ दिया पर मित्रद्रोह नहीं किया और न मित्रके विरोधीका ही साथ दिया। ऐसा तेजस्वी लेखक क्या बेकार रह सकता था? तुरत उन्हें भारतिमत्र सम्पादकका पद प्राप्त हुआ।

भारतिमत्रमे पहुंचकर गुष्तजी बहुत चमके । यहां किसी प्रकारका बन्धन नहीं था। स्वत्वाधिकारीका इतना ही स्वार्थ था कि पत्र किसीके दबावमे न रहे और उससे किसीका स्वार्थ साधन न हो। वे यह भी चाहते थे कि पत्र घाटेसे न चले। गुष्तजीका भी इन सिद्धान्तों से विरोध न था। फल यह हुआ कि वे इसे अपना निजी पत्र सममकर चलाने लगे। प० दीनद्यालुजीके प्रस्ताव और गुष्तजी—प्रसक्षतः भारतिमत्रके समर्थनसे यह निश्चय हुआ कि, संचित धनसे एक स्कूल हिन्दी भाषी छात्रों के लिये स्थापित किया जाय और उसका नाम श्रीविशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय रखा जाय। कलकत्ते में इसके पहले ऐसा कोई स्कूलन था जिसमें हिन्दी भाषाके द्वारा अंगरेजी शिक्षा दी जाती हो, परमेश्वरकी कृपासे आज तो पांच छः स्कूल तथा अनेक पुस्तकालय है।

बाबू बालमुकुन्द गुप्तने भारतिमत्रको भी बहुत चमकाया। आज भी जो कोई शिवशम्भुके चिट्ठे और शाह्स्ता खाँके खत पढ़ता है, वह उनकी सूम-बूमका कायल हुए बिना नहीं रहता। भारतिमत्रके इतिहासमे उत्थान और पतनके अनेक युग पाये जाते है। गुप्तजीके पहुँचनेके पहले भारतिमत्र कुछ गिर गया था, परन्तु इन्हों ने उसे फिर उठाया। लोगों पर भारतिमत्रकी धाक जम गयी।

यह पहले बताया जा चुका है कि, पुराने साहित्य-सेवियों की आलोचना गुप्तजी नहीं सह सकते थे। इसीलिये वे हिन्दी बङ्गवासीमें ज्यासजीसे और भारतिमत्रमें द्विवेदीजीसे भिड़ गये थे।

### गुप्तजीकी स्मृतिमें

बात यह थी कि, प० महाबीर प्रसाद द्विवेदीजीने भूप कवि छाला सीतारामकी बडी तीक्ष्ण समालोचना करके उनका मुँह बन्द कर दिया था। इससे उनका बड़ा नाम हो गया था। सरस्वतीके नवम्बर सन् १६०५ के अंकमे उन्होने "भाषा और व्याकरण" शीर्षक लेख लिखा था। इसे लिखनेमें जितनी सावधानीका प्रयोजन था उतनी नहीं रखी। इसिछिये लेखमे कुछ ऐसी बाते भी लिख गये जो उनके जैसे पण्डितके लिये अशोभन थीं। उस लेखमे मुक्ते जो बात खटकी थी, वह उनका यह कथन था कि "पाली और प्राकृत प्रामीण और असभ्य देशोकी भाषाएँ थां।" पाछी और प्राकृतसे अनभिज्ञके सिवा इस तरहकी बात कोई नहीं कह सकता था। परन्तु मैं नया रंगस्ट था, इसिंखे चुप्पी साध गया। गुप्रजीको उस हेखमे भारतेन्द्र हरिश्चन्द्रका अपमान दिखाई दिया, क्योंकि उसमें भारतेन्द्रकी भाषाकी ऐसी भूल दिखाई गई थीं जो ज्याकणसे सर्वथा अनिभन्न ही कर सकता है। लेखमे गुप्तजीको संस्कृत व्याकरण विरुद्ध एक शब्द 'अनस्थिरता' भी मिल गया। इसलिये 'भाषाकी अनस्थिरता' शीर्षक देकर गुप्तजीने नौ दस लेख 'आत्माराम' नामसे लिखे और कहा कि इसे सिद्ध कीजिये. यह सारी लिखा पढीकी जड है।

द्विवेदीजोको यह आशा न थी कि कोई उनके विरुद्ध लिखेगा, इस-लिये पहले ही लेखसे वे सन्नाटेमें आ गये। प० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदीजीने भी कुछ लिखा। दो अंक तक तो द्विवेदीजी चुप रहे। बाद 'सरस्वती'के तीसरे अंकमे 'कल्लू अल्हइत'के नामसे एक आल्हा छापा, जिसका शोर्षक 'सर्गों नरक ठिकाना नाहि।' इसमें चतुर्वेदीजी इसलिये कृतन्न बताये गये थे कि जब द्विवेदीजीसे मिलकर वे लौट रहे थे, तब उनके इक्केमे आग लग गई थी, जिसे बाबू सीतारामने बुक्ताया था। इसके बाद पण्डित गोविन्दनारायण मिश्रने हिन्दीसे 'अनस्थिरता' शब्द सिद्ध कर दिया। इससे द्विवेदीजीको बडा सहारा मिछा। इस छिखा-पढीमें द्विवेदीजी और गुप्तजीके सिवा भारतके अनेक हिन्दी पत्रो और छेसकोने भाग छिया था।

गुप्तजी देशभक्त तो थे ही, सच्चे पत्रकार भी थे। भारतिमत्रमें एकाधिक बार उन्होंने छिखा था कि भारतिमत्र राजनीतिक पत्र है, धार्मिक नहीं, यद्यपि कभी-कभी इसमे धमकी चर्चा भी हो जाया करती है। सच पूछा जाय तो राजनीतिक पत्रके सिवा और किसी प्रकार सामयिक पत्र बड़ी कठिनाईसे चलता है। पाश्चात्य देशों में भी राजनीतिसे भिन्न व्यवसाय वाणिज्यके दैनिक पत्र बहुधा नहीं चलते। यहा भी धम या समाज सुधारके पत्र कभी दैनिक नहीं हुए। इन विषयों के जो दंनिक निकले वे भी कुछ ही दिनों में बन्द हो गये।

्राप्तजो देशभक्त और राष्ट्रवादी थे। स्वदेशी तथा वहिष्कार आन्दो-लनसे उनका बड़ा अनुराग था ] गुद्ध भाषाके वे बढ़े प्रेमी थे और अगुद्ध या बे-मुहाबरे भाषा उन्हें नापसन्द थी। आजकलके दैनिक पत्रोंकी भाषा यदि वे देखते, तो न जाने क्या कहते। गुप्तजी मिलनसार और सुश मिजाज थे। उनमे बात कहनेका एक वडा गुण यह था कि हॅसी की बात जब कहते थे, तो आप नहीं द्रंसते थे, दूसरोको हॅसनेका अवसर देते थे। यही विशेषता स्व० प० पद्मसिंह शर्मामे भी थी।

गुप्तजीके गोलोकवासको ४२ वर्ष हो गये। उनके बहुतसे मित्रोंने भी उन्हींका रास्ता पकडा। उनको जानने और समम्मनेवाले नहीं रहे। ऐसी अवस्थामें उनकी स्मृति-रक्षाके लिये जिन लोगोंने यह आयोजन किया है वे स्तुत्य है।

# परिहासप्रिय गुप्तजी

[ महामहोपाध्याय प० सकलनारायणजी शर्मा ]

कि कि गुणियोंकी गणनाके समय जिसका नाम शीव याद नहीं पडता, उससे कोई जननी पुत्रवती कहलाये तो बांक स्त्री कैसी होगी १ खड़ीसे पट्टीपर नाम-स्मरणके प्रसङ्गमे जो शीव स्मृति-पथमे आता है, वह जगत्का बड़ा मनुष्य है, वह समाजका आदर्श है।

> "गुणिगण गणनारंभे न पतित कठिनी सुसंश्रमाद्यस्य तेनाम्वा यदि सुतिनी वद् वन्ध्या कीदृशी भवति।"

जो महापुरुष दृष्टिगोचर होता है, अथवा जिसकी चर्चा होती है, दोनो प्रकारसे वह जीव स्मृति-पात्र होता है। गुप्तजी अपनी परिहास प्रियता तथा यथार्थवादिताके कारण कभी भुरुाये नही जा सकते। उनके लडकपनकी एक परिहास-घटना बड़ी मनोरंजक है। वे चंचल चतुर थे। मद्रसेमे सबसे पहले पहुँच जाते थे और बातकी बातमे पठनीय विषय कण्ठस्थ कर मौलवी साहबको सुना देते थे। इससे वे शिक्षकके प्रेमपात्र, रहते थे। मद्रसा मैदानमे था। वहाँ एक चौखटा मकान पक्का था। उसकी छत सुन्द्र दृढ थी। उस पर चढ़नेके लिये कोई सीढ़ी न थी। एक दिन कोई एक ऊँट पासके पेड़मे बाँध गया। उसका मालिक कार्यवश प्रातःकाल बाहर गया था। गुप्तजी आये और लडकोसे बोठे कि थोड़ी दूर पर बाजरेकी पूलियोका ढेर पड़ा है, उसे उठा लाओ और छत तक ढालू बनाकर रख दो। वैसा हो जानेपर लड़कोंने उंटको छतपर चढा दिया और पृष्टियों को जहाँसे हे आये थे वहीं रख

आये। उद्धे मालिकने आकर उद्धे गायब देखा। वह अपने भाग्य-को ठोकता हुआ तलाशमें दौड गया। इतनेमें उद्ध छत पर घबराया और बलबलाने लगा। राह चलनेबाले समम नहीं सके कि उद्ध छतपर कैसे पहुँच गया। कोई हॅसता था, कोई ताली पीटता था। लबरदार, चौकीदार बुलाये गये। उद्धा मालिक चितित था कि, उद्धे कैसे नीचे उतारा जाय। दिनभर बीत गया। कोई उपाय नहीं सूमा। मद्रसा बन्द हो गया। लडके पढनेमे ध्यान नहीं देते थे। गुष्तजीने मौलवी साहबसे कहा कि टालसे बाजरेकी पृलियां मंगाकर सीली बनादी जाय, उससे उद्ध उत्तर जायगा। उद्ध इस तरकीबसे उत्तर आया और इसकी ख़ुशीमे उद्धे मालिकने मिठाई मंगाकर मद्रसेके लडकों को दी।

मदरसेके छात्र मौलवी साहबकी मार-पीटसे रुष्ट रहते थे तथा उनके बिछौनेमे आलपीन गडाकर उनके पैर क्षत-विक्षत कर देते थे। गुप्तजीने अपने साथियोंको उक्त कार्यसे रोका और मुसलमान विद्यार्थियोंसे कहा कि आज मैं आपलोगोंको शर्बत पिलाऊँगा। मौलवी साहबने वडे बदनेमें दिवाली पर आये बताशे रखकर कपड़ेसे उसका मुँह बन्द कर दिया और खाम लगा दी कि रमजानमे काम आवेंगे। गुप्तजीने बदनेकी टोंटीके रास्तेसे पानी घुसाया और शर्बत बन गया। उसे लडकोंने प्रेमसे पीया। बदना खाली हो गया और खाम ज्यो-की-त्यों रह गयी। रमजानके समय गुप्तजी मदरसासे छुट्टी लेकर घर बैठ गये।

गुप्तजी पं० प्रतापनारायणजी मिश्रको अपना गुरु मानते थे। गुप्तजीको खड्गविलास प्रेसवालोंने मिश्रजीकी भाषान्तर की हुई एक पुस्तक अलोचनाके द्विये दी। उन्होंने लिखा कि यह मिश्रजीकी अनुवाद की हुई नहीं, इसकी भाषा मिश्रजीकी भाषासे नहीं मिलती। जब खड्गविलास प्रेसवालोंने पुस्तककी पाण्डुलिपि दिखलायी तब अपने पत्रमे संशोधन किया कि, मिश्रजी कई प्रकारकी हिन्दी लिखते है, यह

# परिहासप्रिय गुप्तजी

नहीं माछ्म था। मिश्रजीने भिन्न-भिन्न ढंगकी हिन्दी भाषामे पुस्तके खड्गिक्छास प्रेसके लिये लिखी है।

गुष्तजीके सम्पादन-कालमें 'भारतिमत्र' का बडा गौरव था। उसमें किसीकी भूठी प्रशंसा नहीं छपती थी। सची आलोचना व्यापारी, हाकिम, वकील, राजा तथा नेताआंकी होती थी। जिसके विरुद्ध चर्चा होती थी, उससे लोकमत बदल जाता था।

'भारतिमत्र' की हिन्दी टकसाळी तथा मुहावरेदार होती थी। छोटे-छोटे वाक्योंसे गम्भीर अर्थ निकलते थे। यदि भूलसे उसमें कुछ अग्रुद्ध छप जाता था तो उसका संशोधन दूसरे अंकोमे किया जाता था। उसकी रोकटोकके भयसे सामयिकपत्र संयत और ग्रुद्ध भाषामे प्रकाशित होते थे। मैं एक बार उनसे मिलने गया। उन्होंने मुक्ते अपनी लिखी हरिदासकी जीवनी दी और कहा कि इसे 'शेष' शब्दके समान आन्दो-लनका विषय न बनाइयेगा। यह मेरी पुरानी रचना है। 'श्रीवेङ्कटेश्वर' समाचारमें 'शेष' शब्द 'वाकी' अर्थमें छपा था। 'भारतिमत्र' ने उसका अर्थ 'अन्त' किया। मैंने इस विवादमें 'श्रीवेङ्कटेश्वर' का पक्ष लिया। इसी बातकी ओर संकेत था।

उनकी लिखी हुई किवताओं में सर सैयद अहमद पर जो चोट की गयी है, बड़ी मार्मिक और गम्भीर है। उनके लिखे 'जोगीडा' हिन्दी साहित्यके रब्न है। 'भाषाकी अनस्थिरता' नामक लेख मालाके पढ़नेमें आज भी बड़ा आनन्द प्राप्त होता है। पढ़नेवालोके मनमें यह धारणा हो जाती है कि गुप्तजीका पक्ष प्रबल्ल और पंठ महावीरप्रसाद द्विवेदीजी का निर्बल है। इस लेखमालाने 'भारतिमत्र' की स्थातिको बढ़ाया था।

पं० गोविन्दनारायण मिश्रसे उनका साम्यभाव कम था। पर वे उनका आदर करते थे। वे पं० प्रभुदयालजी पाण्डेय तथा अम्बिकादत्त ज्यासकी प्रशंसा करते थे और कहा करते थे कि ज्यासजी तथा पाडेजीका अल्पायु होना हिन्दीके लिये अत्यन्त हानिकर हुआ। यदि वे जीवित रहते तो हिन्दीमें नया जीवन आ जाता।

गुप्तजीको यह चिन्ता कभी नहीं हुई कि मैंने पैतृक-व्यवसाय नहीं किया । उन्होने निश्चिन्ततापूर्वक पत्र-सम्पादन-कार्य द्वारा हिन्दी-साहित्यकी सेवा की । वे अपने पूर्ववर्ती साहित्य-सेवियोके परम भक्त थे ।

80

### लेखनीका प्रभाव

[ महामहोपाध्याय परिंडत गिरिधरजी शर्मा चतुर्वेदी ]

कि दिनों में छात्रावम्थामें था, समाचारपत्र पढनेकी कुछ रुचि होने छगी थी, उन दिनों प्रथमतः स्वर्गीय बाबू बालमुकुन्द गुप्तजीकी लेखनीने ही चित्तपर विशेष प्रभाव डाला था। यह भी कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी कि श्रीगुप्तजीकी लेखनीने ही समाचार-पत्र और हिन्दीके सामियक निबन्ध पढ़नेकी प्रवृत्तिको उत्साह दिया। इसीसे में अनुमान करता हूं कि मेरी भाँति शतशः, सहस्रशः विद्याप्रेमी उनके कारण हिन्दीके अनुरागी बने हों गे—इसमें कोई संदेह नहीं। उस समय—जबिक उर्दू, उत्तर भारत भरमें अपना सिहासन जमाये बैठी थी और अंग्रेजी अपने साम्राज्यसे अन्य भाषाओका निष्कासन कर देने-पर तुली हुई थी,—श्रीमान् गुप्तजी जैसे सज्जनोंने अपनी लेखनीका महास्र उठाकर हिन्दी-रक्षामें जो अपूर्व पुरुषार्थ किया, उसे हिन्दी साहित्यका इतिहास कभी भुला नहीं सकता। चाहे आजके महारथी इसे घृष्टता सममे—किन्तु मुमे तो यह कहनेमे कुछ भी संकोच नहीं कि वैसी रोचक गम्भीर और सरल हिन्दी लिखनेवाले आज इस हिन्दी की उन्नितिके मध्याह कालमें भी नहीं है। आपके संपादित भारत-

#### लेखनीका प्रभाव

मित्रके 'देसू' और 'होली' पढ़नेकी महीनों पहलेसे उत्कण्ठा लगी रहती थी। फिर विशेषता यह कि इसी उपहास और रोचकताके भीतर ऐसी राजनैतिक चुटिकयां रहती थीं, जिनसे मार्मिकोंको लोट-पोट हो जाना पड़ता था। उनके बड़ा-भड़ आन्दोलनके समयके 'देसू'का बहुत सा अंश मुक्ते आज भी याद है, जिसे मैं कई बार प्रसङ्ग-प्रसङ्ग पर मित्रोंको सुनाया करता हूं। इन सब बातोंके साथ महत्त्वकी बात जो मेरी बुद्धिके अनुसार सबसे बड़ी है, यह थी कि वे सनातन धर्मके टढ पक्षपोषक थे। उनके लेखोमें सुधारके नामपर धर्मविष्लव करनेवालोंके लिये भी खूब मीठी फटकार रहती थी।

मुमे उनके साक्षात्कारका सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, श्री दिवेदी जीके साथ चले हुए 'अनिस्थरता'के आन्दोलनके समय कुछ पत्र-न्यवहार हुआ था। मैंने भी उन दिनों 'भारतिमत्र' के पक्षमे कुछ लिखनेकी घृष्टता की थी, जिससे स्वर्गीय श्रीदिवेदी जी जीवन पर्यन्त मुमसे रुष्ट रहे। 'कालिदासकी निरङ्कारता'के आन्दोलनके समय भी कुछ छेड-छाड हुई थी। अस्तु, देशके दुर्भाग्यसे श्रीगुप्तजीने आयु बहुत अल्प पायी। वे अपने परिश्रमके फल्सक्प हिन्दीकी किमक उन्तित भी देख न सके। साथ ही साहित्य-संबन्धी रोचक आन्दोलनका उनके साथ ही एक प्रकार अन्त ही हो गया। इसीका परिणाम आज स्पष्ट है कि वर्तमान हिन्दी साहित्य प्राचीन हिन्दु संस्कृतिके विरोधी भावों-से ही अधिकाशमें पूर्ण हो रहा है। हिन्दीकी शैली पर भी आज बहुत कुछ विवाद और वितण्डावाद हो रहा है, किन्तु बाबू बालमुकुन्द गुप्तजीकी शैलीका प्रचार होता तो इन सबका अवसर ही न आता। उनके स्मारक स्वरूप इस प्रकारानको में बहुत महत्त्वका मानता हूँ।

# गौरवान्वित ग्रुप्तजी

( साहित्यवाचर्स्पात सेठ कन्हैयालालजी पोदार )

वृ बाल्रमुकुन्दजी गुप्त हिन्दीके सुप्रसिद्ध लेखक और गौरवान्वित पत्रकार थे। आपसे साक्षात् परिचयका सुअवसर तो बहुत समयके बाद उपलब्ध हो सका, पर इसके पूर्व पत्रकारके रूपमें मैं उनके नामसे बहुत पहलेसे परिचित था। सबसे प्रथम गुप्तजीको कालाकांकरके दैनिक "हिन्दोस्थान" के सम्पादकीय विभागमे स्वर्गीय श्री० महामना माळवीयजी और श्रो पण्डित प्रतापनारायणजी मिश्र आदिका, जो हिन्दी भाषाको परिष्कृत करनेवाले मुख्य विद्वान थे, सहयोग उपलब्ध हुआ। उस समय सम्भवत<sup>.</sup> हिन्दीका दैनिक पत्र एक हिन्दोस्थान ही था। उसमे स्वर्गीय आचार्य श्री० पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी एवं इन पंक्तियोंके लेखककी कविता और लेख भी छपते थे। उसके पश्चात गुप्तजी कलकत्तेके हिन्दी-बंगवासी साप्ताहिक पत्रके सम्पादकीय-विभागमें आ गये थे। हिन्दी-बंगवासीके सम्पादनमे गुप्तजीकी छेखनीका सहयोग होते हुए भी सहकारी सम्पादक होनेके कारण उनकी प्रसिद्धि तदनुरूप वहाँ न हो पायी। किन्तु जब उन्होने भारतिमत्रके सम्पादनका भार अपने ऊपर लिया, तभी उनकी अप्रतिम प्रतिभाका चकत्कार हिन्दी संसारको ज्ञात हुआ। गुष्तजीने भारतमित्रको और भारतमित्रने गुष्तजीको चमका दिया। मारतमित्रमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आदि सभी विषयों पर सम्पादकीय छेख-गुप्तजीकी छेखनीसे बडे ओजपूर्ण

### गौरवान्वित गुप्तजी

और आकर्षक निकलते थे। गुप्तजीका हिन्दी भाषापर यथेष्ट आपकी भाषा सरल और शद्ध हिन्दी होती अधिकार था। समालोचना-क्षेत्रमें आपका विशेष स्थान था। एक आपके द्वारा की गयी आलोचना निर्भोक और तीत्र होनेपर भी राग-द्वेष-रहित और विनोद-गर्भित होती थी। आप हास्यप्रिय थे, अतएव मारतिमत्रमे "शिवशम्भुका चिट्ठा" शीर्षक एक लेख-माला निकाला करते थे, उसके सभी हेख ट्यंग्यपूर्ण एवं चटकीले होते थे। उसमे गुप्तजी अनेक विषयों पर आलोचना करते थे. विशेषत देशकी राज-नीति और मारवाही समाजपर आपका लक्ष्य रहता था और उसका मारवाडी-समाजपर पर्याप्त प्रभाव भी पडता था। यद्यपि गुप्तजीका कलकत्तेके सभी प्रतिष्ठित मारवाडी सज्जनों से परिचय ही नहीं, घनिष्ठ-प्रेम-सम्बन्ध भी था, पर सन्धी कहनेमे आप कभी संकोच नहीं करते थे। उस समय मारवाडी-समाजमें विलासिताका प्रवेश होना प्रारम्भ हो गया था। अब तो उस रोगसे मारवाडी समाज पूर्णरूपेण आक्रान्त है। उसपर आप व्यंग्य-गर्भित मार्मिक चुटकी छेते थे।

गुप्तजीकी लेखन-शैली पर मुग्ध होकर इन पंक्तियोंका लेखक साक्षात् करनेके लिये वडा उत्सुक था। एकवार साहित्यिक-यात्राके निमित्त गुप्तजीका मथुरा आगमन हुआ था। मथुरामें जो विद्वान् आते रहते हैं, उनका साक्षात् होनेका सौभाग्य हमे प्रायः उपलब्ध हो ही जाता है। फिर गुप्तजो तो हमारे नामसे साहित्य-सेवी होनेके नाते परिचित थे और उनकी इच्छा भी हमसे मिलनेकी बहुत दिनोंसे थी, जिस प्रकार हमारी इच्छा उनसे मिलनेकी थी। गुप्तजी अपने परिचित बाबू बदरीदास मोदीके साथ, जो हमारे यहाँ सदैव आते रहते थे,—आये। उनसे मिलकर जो हर्ष एवं आनन्द हुआ, वह अपूर्व था। गुप्तजी आडम्बर-प्रिय न थे, उनका वेश-विन्यास, सौम्याकृति, सादगी

एवं सरलता देखकर कोई नहीं कह सकता था कि 'भारतिमत्र' को हिन्दी-संसारमे चमत्कृत करनेवाले और अपनी लेखन-शैलीसे विद्वानोको मुग्ध करनेवाले यही यशस्वी बाबू बालमुकुन्दजी गुप्त है। गुप्तजीने हमारे आग्रहसे आतिथ्य भी स्त्रीकार किया था, पर मथुरामे आप अधिक न ठहर सके थे। उसके कुछ समय पश्चात् हमे अपने सम्बन्धी बाबू रूडमळ्जी गोइन्दकाकी मातुश्रीके स्वर्गवासके अवसर पर बम्बईसे कलकत्ते जाना पडा था। बाबू रूडमलजी स्वयं विद्वान् और साहित्य-रसिक थे। वे विद्वानोंका बडा आदर करते थे। उनके यहाँ कलकत्तेके विद्वानोंका ही नहीं, बाहरके आये हुए विद्वानोका भी केन्द्र था। बाब्र बालमुकुन्दजीका तो उनके साथ प्रगाढ प्रेम था। गोइन्दकाजीके स्थान पर ही गुप्तजीका फिर सहवास प्राप्त हुआ और साहित्य-चर्चाका बडा आनन्द मिला। इसके पूर्व हमारा साहित्य-विषय पर "अलङ्कार प्रकाश" नामक प्रनथ निकल चुका था, उसकी प्रतियां समालोचनार्थ प्रायः सभी प्रसिद्ध विद्वानो और पत्र-पत्रिकाओंको प्रेषित की गयी थीं। गुप्तजीने उसकी आलोचना अपने स्वभावानुसार विनोद्पूर्ण ढंगसे करते हुए बडी प्रशंसा की थी। उसी प्रसंगमें हमने उनका धन्यवाद किया तो आप कहने छगे,—''मैं किसीको प्रसन्न करनेके छिये प्रशंसायक आछोचना या किसीके साथ अपना वैमनस्य निकालनेके लिये किसी पुस्तककी दुराळोचना नहीं करता, परन्तु सद्आलोचना करता हूं। आपका प्रन्थ वस्ततः प्रशंसनीय है और उसकी वह आछोचना मेरी छिखी हुई नहां थी, किन्तु पं० विप्रचन्द्रजीने मेरे अनुरोध पर लिख दीथी, जो साहित्यके प्रगाढ विद्वान हैं। ही, उस आलोचनाके प्रारम्भमें कुछ विनोदात्मक वाक्य मैंने अवश्य जोड दिये थे।" उनके इस कथनसे प्रकट होता है कि वे कितने सत्य-प्रिय सज्जन थे, पर खेद है कि आपको प्रौढावस्थामे ही कराल कालने यस लिया और हिन्दीकी सेवाके लिये जो उनके मनारथ

## पहली भेंट, दिल्लीमे

थे, वे उनके हृदयमें ही रह गये। निस्सन्देह गुप्तजीके सुपुत्र बाबू नवलिशोरजीने प्रस्तुत गुप्त-स्मारक प्रन्थके प्रकाशनका आयोजन करके हमलोगोका जो कर्त्तन्य था उसकी पूर्ति की है, अतः हम उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

# १२ पहली भेंट, दिस्लीमें

( साहित्यवाचस्पति पांग्डत द्वारकाप्रसादजी चतुर्वेदी )

विका था। छार्ड कर्जन तत्कालीन भारतके गर्वनर जनरल थे। छार्ड कर्जन-जैसा प्रतिभाशाली तथा कुटिल नीतिविशारद वायसराय भारतवर्षमें दूसरा नहीं आया। कर्जनकी योजनाके अनुसार महारानी विकोरियाके उत्तराधिकारी नये सम्राट्के तिलकोत्सवके द्रबारकी दिल्लीमे तैयारी क्या थी, मानो भारतवर्षके प्राचीन वैभवका एक विराट् प्रदर्शन किया गया था। भारतके सुदूरवर्ती प्रान्तोंके लोग दिल्लीमे उपस्थित थे। प्रत्येक रजवाडेके 'कैम्प' की छटा देखते ही बन आती थी। भारतके समस्त नृपतिगण अपनी शान-शौकत दिखानेके लिये जितना ठाठ-बाठ अपेक्षित था, उससे कहीं अधिक तैयारी करके आये थे। काश्मीरके महाराजके तम्बूकी बड़ी शौहरत थीं। लार्ड कर्जन उसे देखनेके लिये काश्मीर-नरेशसे मिलनेके बहाने उनके कैम्पमें गये थे।

दिल्ली दरबारके उस स्मरणीय और दर्शनीय महोत्सवके अवसरपर हिन्दू कालेजके परीक्षोत्तीर्ण छात्रोको पारितोषिक देनेके लिये एक बडी

सभा बुलाई गई थी। सभाके सभापति बडोदाके महाराज गायकवाड थे। इस सभाके उद्योगियों में उक्त कालेजके प्रतिष्ठाता और सहायक व्याख्यान-वाचस्पति प० दीनद्यालु शर्मा, लाला श्रीकृष्णदास गुडवाले और महामहोपाध्याय पं० हरिनारायण शास्त्री आदि सज्जन थे। सभामे कालेजकी सहायताके लिये धनकी अपील होनेपर, चन्देमे बडी-बडी रकमे बोली गयी। लखनऊके एक बहुत वहे प्रेसाध्यक्षने, जो वहाँ रपस्थित थे अपनी ओरसे एक लाख रुपये चन्देमे देनेकी घोषणा करायी, जिसपर तालियों की गडगडाहटसे सभास्थान गूँज उठा। उसी समय सन्मुख बैठे हुए ब्रह्मपद्छीन पण्डित रामचन्द्र वेदान्तीने दो लाख रुपयेका दान अपनी ओरसे विघोषित करनेकी सूचना दिलाई। इसपर भारतिमत्र-सम्पादक बाबू बालमुक्तन्द्जी गुप्त और सदर्शन-सम्पादक प० माधवप्रसादजी मिश्रमे जो पास-पास बैठे हुए थे, कुछ काना-फूँसी हुईं। थोडी देर बाद गुप्तजीने वेदान्तीजीसे पूछा-"आप तो एक त्यागी संन्यासी—'कौपीनवन्तः खळुभाग्यवन्त.' है, आपने जो दो लाख रुपये देनेकी घोषणा की है, वह कवतक कार्यमे परिणत हो सकेगी ? उत्तरमे वेदान्तजीने कहा-'हमसे पहले प्रेसाध्यक्ष महाशयका नंबर है, जब उनका वचन कार्यस्पमे परिणत हो जायगा, तब हम भी अपनी रकम जमा करा देंगे।' यह सुनकर लोग हॅस पडे और वह चर्चा वहीं समाप्त होगई। इस प्रश्नोत्तरको सुन हमे प्रश्नकर्त्ता सञ्जनका परिचय जाननेकी उत्कण्ठा हुई। तब हमारे पूछनेपर मिश्रजीने हमें गुप्तजीसे मिलाया। तत्पश्चात् हमारा निरंतर सम्बन्ध बना रहा। गुप्तजी विचारशींल, मितभाषी, गम्भीर और मार्मिक समालोचक थे। **उनके समयका 'मारतिमत्र' और द्विवेदीजीके समयकी 'सरस्वती'—दोनो** मनोरंजनकी अच्छी सामग्री थी। सरस्वतीके ऊपर गुप्तजी सदैव कळ-न-कळ छिखते ही रहते थे।

### पहली भेंट, दिल्लीमे

हम जब विद्यार्थी थे, तबसे भारतिमत्रको बराबर पढा करते थे, बिल्क बहुत दिनोंतक इटावेसे हम उसके संवाददाता भी रहे। अतः हम अधिकार पूर्वक कह सकते हैं कि, जो बात भारतिमत्रमें गुप्तजीके सम्पादन-कालमें थी, वह न तो उनके सम्पादन-समयके पूर्व देखी गईं और न पश्चात् हो। भारतिमत्रके अध्यक्ष बाबू जगन्नाथदासका गुप्तजी पर पूर्ण विश्वास था। गुप्तजीके समयमें वे नाम मात्रके स्वामी थे। प्रेस और पत्रका समस्त कार्य-संचालन गुप्तजीकी अनुभूतिसे ही होता था।

गुप्तजी जैसे हिन्दीके मुलेखक होना किठन है। उनकी हिन्दी मजी हुई मुहाबरेदार और बड़ी चुटीली होती थी। वह अग्रेजोका जमाना था, भारतिमत्रमें उस समय सब प्रकारके विषयों पर सामयिक आलो-चना—प्रतालोचना तथा टिप्पणियां प्रकाशित होतीं थीं और सभी पढ़ने योग्य होती थीं। हम अपने व्यक्तिगत अनुभवसे कह सकते हैं कि, उस समय भारतिमत्र पढ़नेके लिये कई लोगोने हिन्दी पढ़ी थी। मित्रगोष्टीमें गुप्तजी बोलते कम थे, किन्तु जितना बोलते थे, उतना ही मनोरंजनके लिये पर्याप्त होता था।

गुप्तजीमे एक बड़ी विशेषता थी, जो आजकल कम देखनेमे आती है। वह विशेषता यह थी कि, यदि वे किसी व्यक्तिके सम्बन्धमें कोई कटु बात लिखते तो भी उसका यह अर्थ नहीं था कि वह पारस्परिक शत्रुताका कारण बन जाय। सामने आनेपर उनके बर्तावसे उनके लेख-का कुछ भी प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता।

गुष्तजीके विषयमे बहुत कुछ लिखा जा सकता है। उनके चरित्रसे आधुनिक लेखकों और सार्वजनिक क्षेत्रमें काम करनेवालों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है। परन्तु दुर्भाग्यकी बात है किं, इस ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता। फिर भी, हम आशावादी हैं और अतएव आशा करते है कि, निकट भविष्यमें एक समय आवेगा, जब गुष्तजी जैसे अपनी मात्-भाषाकी सेवा कर जानेवाले मनीषियों के नामकी पूजा होगी।

#### १३

# मधुर-संस्मरण

[ साहित्यवाचस्पति प० जगन्नाथप्रसादजी शुरुक वैद्य ]

वृ बालमुकुन्दजी गुप्त उन पुरुषरत्नों में से थे जो स्वतंत्र उद्भावनी शक्ति रखते हैं, अपने संसारकी रचनाकी कल्पना स्वयं ही करते हैं और स्वयं ही उसका मार्ग निर्धारित कर उसका ताना-बाना बुनते और उसको सुसज्जित करते हैं। मस्तिष्कको उधेड बुन,—उसकी मानसिक चिन्ता ही ईमारतकी नींब होती है, स्वावलंबन-भिक्तिकी दृद्धता पर इमारतका बोमा रहता है, दृढ संकल्पकी घरण—और मेत्री-सहयोग-सहानुभूतिके पाटन द्वारा उसकी पूर्ति होती है। उद्योग और अध्यवसायके सामने ऐसे लोग असंभव सममी जाने-वाली परिश्वितकों भी संभवमें परिणत कर देते हैं। उत्साह, साहस और परिश्वमके सहारे स्वयं क्यासे क्या हो जाते हैं और अपने समयके संसारको अपने आदर्श और मार्ग प्रदर्शनसे घुमा-फिराकर इच्छानुसार परिवर्तित कर देते हैं और देखते-देखते उसे भी क्यासे क्या बना देते हैं। वे अपने समयके दृष्टा और नियंता होते हैं। वे अपने निरंतर अध्यवसायके आदर्शसे अपने आसपासके लोगोंको भी अध्यवसायी और परिश्वमी बना देते हैं।

कौन कह सकता था कि एक दिन मियाजीकी चटशालमें फारसी— र्व्दू सीखनेवाले बालक बालमुकुन्दका ऐसा परिवर्तन होगा कि, वह हिन्दीका सर्वश्रेष्ठ लेखक सममा जायगा।

आरम्भमें गुप्तजी उर्दे ही लेखक थे। किन्तु आप समयके पारखी थे। आपने अपनी ऊँची कल्पना-शक्तिसे देख लिया कि जमाना पल-टनेवाला है, हिन्दी मैदानमें आ रही है और वह पडाव मार लेगी। आपने हिन्दीका अभ्यास बढाया। कालाकाकरके राजा रामपालसिहके निकाले हुए हिन्दीके दैनिक पत्र "हिन्दुस्थान" के सम्पादकीय विभागमें आप प्रविष्ट हुए । वहाँ माननीय पं० मदनमोहन माल्रवीय और पं० प्रताप नारायण मिश्रके सत्सङ्गका आपने लाभ डठाया। उन दिनों प० अमृत-लाल चक्रवर्तीकी फडकती हुई लेखनीके कारण "हिन्दी बङ्गवासी" का अच्छा नाम हो रहा था। वह हिन्दीका प्रभावशाली साप्ताहिक पत्र था। अतएव आप कलकत्ते जाकर "हिन्दी बङ्गवासी" में सम्मिलित हुए, किन्तु आपकी कमनीय कीर्त्ति और सफलताका सूर्य "भारतिमत्र" में पहुँचने पर ही चमका। बाबू बाछमुकुन्द गुप्त खावछंबी होनेके साथ ही खाभिमानी पुरुष भो थे। आपको किसीकी खुशामद पसन्द नहीं थी। बङ्गवासी वालोने चन्दा इकट्राकर 'धर्म-भवन'के नामपर अपना आफिस बनानेकी योजना आरंभ की। गुप्तजीने इस सम्बन्धमें छेख छिखना नापसन्द किया और अस्त्रीकार किया अपने अभिन्न मित्र व्याख्यान-वाचस्पति प० दीनदयाछ शर्माजीके विरुद्ध छेखनी डठाना ।

बङ्गवासीसे मुक्त होकर आप "भारतिमत्र" मे पहुँचे। भारतिमत्र उस समयका शायद सबसे पुराना पत्र था, किन्तु अच्छी अवस्थामे नहीं था। आपके पहुँचते ही वह चमक उठा। हिन्दी-संसारने देखा कि बातकी बातमें भारतिमत्र मैदान मारता और हिन्दी प्रेमियोंके हृद्य पर अपना कब्जा जमाता जारहा है। गुप्तजीने भारतिमत्रको ऐसा अप-नाया कि वह उन्हींका पत्र समक्ता जाने छगा। भारतिमत्रकी यत्परो नास्ति उन्नति हुई और गुप्तजीकी कीर्त्ति-कौमुदी भी वहीं खूब विकसित हुई.—खब फूळी फूळी। अन्ततक भारतिमत्रसे आपका अट्टट सम्बन्ध रहा। गुप्तजीकी लिखावट कुछ उर्दू लहजेके साथ चुलबुलापन लिये रहती थी। उनकी शैली उस समय एक आदर्श हो रही थी और वह उनकी अपनी ही समसी जाती थी। विनोद-प्रियताका पुट होनेसे वह फडकती हईसी मालूम पडती थी। व्यंग्य और कटाक्षसे युक्त होनेके कारण वह हृदयपटपर चोट भी करती और अपना स्थायी असर छोड जाती थी। गप्तजी संगठन करना जानते थे। आपने साहित्यिकोंका संग्रह और संगठन प्रभावशाली रूपमे किया था। मित्र मण्डलीमे साहित्यक गति-विधिका निरीक्षणकर किस विषयमें किसे बैसा छिखना चाहिये, इमका निर्धारण होता था। तद्नुसार भारतिमत्रमें लेख लिखे जाते थे। वेही लेख हिन्दी-संसारमे तहलका मचा देते थे, एक आन्दोलनका स्वरूप बन जाते थे। इस प्रकार हिन्दीकी प्रगतिका मार्ग साफ होता रहता था। गुप्तजी छिखते ही न थे बल्कि छिखनेवाले पैदा भी करते थे और प्रतिभाशालियोंको उत्साह और बढावा देकर सामने लाते थे। पण्डित श्रीधर पाठक और प० महावीरप्रसाद द्विवेदी-को भी गौरवान्वित करनेमें भारतिमत्रका हाथ था। आप लोगोंकी कविताएं भारतमित्रमे छपा करती थी। पण्डित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदीके कीर्त्तिवस्तारमे तो गुप्तजी ही प्रमुख कारण थे।

इतना होते हुए भी आप अनुचित बात अपने मित्रोकी भी पसन्द नहीं करते थे और समय पर उसका तीन्न विरोध करनेमें भी नहीं चूकते थे। बङ्गवासीसे भारतिमत्रमें आनेपर आपने धर्मभवनकी पोछ खोछनी ग्रुरू की। यद्याप धर्मभवन बना, किन्तु आपके छेखोंके कारण उसमें अडचन भी आधीं और उसके स्वरूप में भी धर्मभवनत्व कायम रहा—वह पूरा आफिस नहीं हो सका। इस सम्बन्धमें आपने भारतिमत्रमें एक व्यङ्ग्य चित्र प्रकाशित किया था, जिसमें दिख्छाया गया था कि किस प्रकार धर्मभवनके लिये बढ़ लोगोंको खुशामद्से बहकाकर पैसा लिया जा रहा है। एक राजाके पैरोंमें तेल मलते हुए अपील की जा रही थी—"तेला लगाऊँ फुलेला लगाऊं, अपने राजाकी मैं बिल-बिल जाऊँ।" नागरी-प्रचारिणी सभाने एक बार तय किया कि, पश्चम वर्णका संयोग न कर विन्दी लगाकर ही काम निकाला जाय। यह बात आपको खटकी और आपने तुरन्त एक व्यंग्य चित्र निकाला, जिसमें हिन्दी बहुत ऊँचे पर बैठी थी और सभावाले सीटी लगाकर और उसपर चढकर हिन्दीके माथेपर बिन्दी लगा रहे थे। चित्रका हैंडिंग था—हिन्दीमें बिन्टी।"

बम्बईका "श्रीवेकटेश्वर समाचार" सन् १६६६ में निकला था। और अच्छी उन्नित करता जा रहा था। पहले सम्पादक बा० रामदास वर्मा थे। उनके बाद महता प० लजाराम शर्मा सम्पादन कर रहे थे। मालिक मारवाडी और सम्पादक भी बूदीके राजस्थानी थे। श्रीवेकटेश्वर समाचारके किसी लेखसे बिगडकर गुप्तजीने मारतिमत्रमे लेख लिखकर मजाक किया—"चीठी पाछी देणाजी"। यद्यपि पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीजीसे आपकी मित्रता थी और आप उनकी काफी इज्जत करते थे, तथापि अनुचित बात द्विवेदीजीकी भी गुप्तजीको सहन नहीं हुई। द्विवेदीजीके 'अनस्थिरता' सम्बन्धी प्रयोगको लेकर भारतिमत्रमे आलो-चनात्मक लेखमाला आरम्भ हुई। दोनों ओरसे खूब लिखा-पढी हुई। साहित्य-जगत्मे अच्छी चहल-पहल रही। द्विवेदीजीके किसी लेखमें एक वाक्य था "सारीकी सारी" , गुप्तुजीने चट "सारीकी सारी" पर चोट करते हुए लिखा,—"नहीं, नहीं, बैसबारेका लहंगा।" काफी दिलगी रही। द्विवेदीजी बहुत अप्रसन्न हुए और 'कल्लू अल्हैत' की किवतामें उन्होने क्रोधका उफान निकाला।

सरस्वतीके सम्पाद्कत्वसे जब बाबू श्यामसुन्द्रदास हटे और दिवेदीजी सम्पाद्क हुए, तब सरस्वतीमें बाबू श्यामसुन्द्रदासका चित्र छापा गया और उसके नीचे छिखा गया—"मान्नभाषाके प्रचारक विमल बी० ए० पास। सौम्यशील निधान बाबू श्यामसुन्द्रदास" इसपर भारतिमत्रमें पण्डित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदीके नामपर गुप्तजीने विनोद छापा—पिन्न भाषाके बिगाडक, समल एफ-ए-फिस्स। जगन्नाथप्रसाद वेदी बीस कम चौबिस्स।" चतुर्वेदीजीके पिता ब्रजके थे और चतुर्वेदीजी विहारमे निन्हालमे रहते थे, इसलिये पिनुभाषाके बिगाड़क होनेका विनोद ठीक भी था और उपरी कविताका तुर्की-वतुर्की जवाब भी। एक बार प्राहकोंकी शिकायत करते हुए सरस्वतीमे निकला "यद्यपि वेश सदैव मनोमोहक धरती हूँ। वचनोकी बहु भाँति रुचिर रचना करती हूँ। उद्र हेतु तिसपर न अलं पाती हूँ। हाय हाय आजन्म दुःख सहती आती हूँ।" सरस्वतीके नामपर ऐसे शब्द प्रयोग गुप्तजीको बहुत खटके। उन्होंने तुरन्त लिखा—'हाय हाय सरस्वतीको बाजारू औरत बना दिया।'

गुप्तजीमें ऐसी उद्भावनी शक्ति थी कि वे पत्रको प्रभावशाली और मनोरम बनानेके उपाय निरन्तर करते रहते थे। दशहरेके समय पत्रका विशेषाङ्क निकालकर शक्तिपूजा आदिपर प्रभावशाली लेख लिखते थे और सांभी और टेसूके नामसे किवता देकर आधे वर्षकी घटनाओं की विनोदात्मक आलोचना करते थे। साहित्यिक और राजनैतिक पुरुषों के कार्योकी विनोदात्मक ही देखमाल होती थी। ऐसे अङ्कृकी लूब धूम मच जाती थी, इस्के बाद होलीमें फिर नम्बर आता था। खूब कस-कस कर विनोदात्मक पिचकारीकी चोटेंकी जाती थी। विविध प्रकारकी आवाजकशीकर गुलाली कुम-कुमे चलाये जाते थे। सारा पत्र होलीके रङ्गसे शराबोर निकलता था। यहाँ तक कि समाचार भी

वैसे ही होते थे, जैसे —बाबू गोपालरामकी डबल बीबी निकलगयी आदि। भारतिमत्र ही नहीं, उनदिनो सभी पत्रोंमें नवरात्र और होछीके समय लेखोकी ऐसी ही चहल-पहल रहती थी। आजकल तो लेखकोकी गंभीरता समिमये या असमर्थता,-परन्त वह मलक दुर्लभ होगयी है। 'गुप्तजी मनुष्य है'—यह वाक्य स्वर्गीय पण्डित अमृतलाल चक्रवर्तीका है। गुप्तजी मित्रता निभाना जानते थे। प० दीनद्यालुजी शर्मासे डनको मित्रता आजन्म खूब निभी। पण्डित माधवप्रसाद मिश्रसे भी उनकी मित्रता थी। मिश्रजी यों तो बहुत दयाछु और कोमछ प्रकृतिके सहृद्य मनुष्य थे, किन्तु क्रोधयुक्त होने पर बहुत उम और कठोर हो जाते थे। मेरी सहनशीलता और क्षमाशीलता देख वे बिगड उठते और कहते कि शुक्रजी आप उन द्रोणाचार्यकी सन्तान है, जो 'शापाद्पि शराद्पि'से प्रतिद्वन्दीको परास्त करनेकी शक्ति रखते थे। वह ब्राह्मण कैसा, जो अपने आशीर्वादसे निहाल न करदे और क्रोधसे पर्शु-रामके समान संहारछीछा न मचादे । अपनी इस प्रकृतिके कारण मिश्र-जी भीतर ही भीतर गुप्तजीसे बीचमें कुछ नाराज होगये थे। टेसूका समय था। मिश्रजी बम्बई आये हुए थे। उन्होने टेसू सम्बन्धी एक कविता श्रीवेकटेश्वरमे छपनेको दी। उसमें देशके अन्य व्यक्तियोंके सम्बन्धमें व्यङ्गच करते हुए एक चोट बाबू बालमुकुन्द पर भी की गयी थी। गुष्तजी गुड़ियानीके निवासी थे। उस कविताका एक अंश था। "गुडियानीके गुडके आगे। चलती मिश्री सीस नवाके।" मुक्ते तो उनकी नोंकभोकका माऌ्म था। किन्तु उन दिनो श्रीवेकटेश्वरमे प० अमृतलाल चक्रवर्ती भी आगये थे। सेठ विमराजजीको कविता सुनकर कुछ खटका तो हुआ किन्तु कविता छपगयी। चक्रवर्तीजी पहले कुछ समभा न सके। जब पीछे बात सममभें आयी, तब उद्विग्न होकर कहने लगे ... "ग्रुक्रजी !—गुप्तजी मनुष्य है।" बात यह थी कि यद्यपि बा० बाल-

मुकुन्द गुप्त वङ्गवासीसे नाराज होकर चले आये थे और साधारणतः यह समभा जा सकता था, कि वे प० अमृतलाल चक्रवर्तीजीसे अप्रसन्न होगे किन्तु जब प० अमृतलालजीका बङ्गवासीसे सम्बन्ध दूरा और बहु परिवारवाले होनेके कारण चक्रवर्तीजी आर्थिक कष्टसे दुखी हुए तब गुप्तजीने उन्हें भारतिमत्रमें बुला लिया। एकबार पं० अमृतलाल चक्रवर्तीको कर्जके कारण जेल जाना पडा था। उस समय भी गुप्तजीने ही उनकी सहायता की थी। चक्रवर्तीजीके कोमल और भावुक हृद्य पर इतना गहरा और अमिट प्रभाव गुप्तजीके बर्तावका पडा कि वे गुप्तजीके लिये कहते कि "गुप्तजी मनुष्य है।"

जब मैं श्रीवेड्डटेश्वरका सम्पादक था, तब एकबार खाली रहनेके कारण पण्डित अमृतलाल चक्रवर्तीजी भी बुला लिये गये थे। श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस, पुस्तकालय और पत्र-विभागकी चिट्टियां एक साथ आती थीं। सेठजीके मैनेजर या प्राइवेट सेक्रेटरी एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। वे उन्हें चिट्टियां सुनाते और उनपर उत्तर या आज्ञा नोट करते जाते थे। पत्र-विभागकी चिद्रियां तो प्रायः यों ही आ जाती थीं। किन्त एकबार कहींसे कोई छपनेके लिये पत्र आया। उसपर नोट चढाया गया-"आज्ञा श्रीमान्,—छापो।" मुक्ते यह खटका और मैंने पत्र चक्रवर्तीजी को भी दिखलाया। वे भी उत्तेजित हो इठे। अन्तमें उसपर यह नोट चढाकर पत्र प्रेस-विभागमें वापस कर दिया गया, कि "आज्ञा होनेके कारण सम्पादकीय खातन्त्र्यपर आघात होता है, अतएव यह नहीं छापा जायगा।" इस बातको लेकर वडा तूमार वॅथा। तरह-तरहकी चर्ची छिडने लगी और सेठजीको भडकाया जाने लगा। फल यह हुआ कि हम दोनोंने कह दिया कि, "जब तक भविष्यमें आज्ञा न देनेका वचन नहीं दिया जायगा, तब तक हमलोग काम नहीं करेंगे।" चक्रवर्तीजीपर असका कुछ कर्ज था, उसे पटाये बिना वे घर नहीं जा सकते थे।

### मघुर-संस्मरण

श्री प० सखाराम गणेश देउस्करकी बंगला पुस्तक "देशेर कथा" का हिन्दी अनुवाद प० माधवप्रसाद्जी मिश्र करना चाहते थे और श्रीवेकटे-श्वर प्रेसमे सेठजीने उसे छापना स्वीकार भी कर लिया था। मिश्रजीने उसे आरम्भ कर कुछ ही पृष्ठ लिखे थे। चक्रवर्तीजीने चाहा आगे हम करे किन्तु वे भी कर न सके। अन्तमे मैंने पुस्तकका पूरा अनुवाद किया। किन्तु चक्रवर्तीजीको ऋणमुक्त करनेके लिये कहा गया कि, इसका अनुवाद इन्हींने किया है। इस प्रकार चक्रवर्तीजी तो ऋणमुक्त होकर घर चले गये। मैं कामकी खोजमे वही रहा। अन्तमे सेठजीने कोई उपाय न देख यह वचन दे दिया कि अब हम आज्ञा नही देगे। यद्यपि मामला निपट गया तो भी सेठजीको यह बात लग गई। उन्होने लिखा-पढी करके बाव बालमुकुन्द गुप्तको बुलाया। गुप्तजी बम्बई आये और कई दिनों तक वहां रहकर सेठजीसे बात-चीत करते रहे। सेठजीसे उनकी क्या बात हई, यह तो माछम नहीं, किन्तु मुक्तसे उन्होंने कहा-"गरियार बैळ घुमाकर जोता जाता है।" सम्पादकका गौरव और उसकी स्वतन्त्रताका मूल्य न तो सेठजीके सलाहकार समभ सकते है और न सेठजी ही सीघे रूपमे इसे मान सकते है। अतएव कौशलसे काम लेते हुए इस कहावतपर ध्यान रखना चाहिये। गुप्तजी यह पसन्द नहीं कर सकते थे कि अपने एक सहयोगीकी प्रतिद्वनिद्वतामें, सो भी उसके अधिकार-रक्षणके विवादमे हम आड़े आवे। यह गुप्तजीकी महानुभावता थी।

गुप्तजी आजीवन अपने स्वतन्त्र विचार, उद्यामिछाष, आदशे सम्पादकीय धर्म और कर्तव्यिनश्चिपर आरुढ़ रहे। उनके विशाछ हृद्यका प्रभाव उनके मिछनेवाछोंपर तुरन्त पड़तः था। वे अपने समयके एक सूक्ष्म-द्रष्टा और नियन्ता थे। सम्पादकीय इतिहासमें उनका नाम अमर कीर्त्तिके साथ छिखा रहेगा।

# मर्दे मैदाँ गुप्तजी

[ श्री० परिंडत ज्वालादत्तजी शर्मा ]

मुफ्तको है मुल्कसे न जरो मालसे गरज रखता नहीं मै दुनिया के जजाल से गरज है इस्तजा यही कि अगर तू करम करे वह बात दे जुवा में कि दिल पर असर करे

प्रजीका जीवन इन पद्योके अनुरूप था। वे विशुद्ध साहित्यिक थे। साहित्यको छेकर ही उनका सारा कारोबार था, उसीके वे स्थप्न देखते थे और उसीमें वे खुद शराबोर रहते थे और जब चाहते थ अपनी सुन्दर कल्पनाओं, चुभते वाक्यों और रसपूर्ण युक्तियोंसे दूसरोंको शराबोर कर देते थे। उनका नाम आते ही गाछिब-का यह शेर स्मरण हो आता है:—

ज़ुबाँ पे बारे खुदाया य' किसका नाम आया

कि मेरे तुत्की ने बोसे मेरी जुबाँ के लिये

जन्हींकी मृत्युके लिये मानो कोई किव पहले हीसे कह गया था .—

हक मग फरत करे अजब आजाद मर्द था

उनकी मर्दानगीके वे सब कायल हैं, जिन्होंने उनको बर्ता था या जिन्हें उनके साथ रहनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनकी जैसी चमकती और उज्ज्वल-प्रतिभा उस समय भी किसीमें दिखाई नहीं देती थी और उनके बाद अवतक भी किसीमें दिखाई नहीं दी, मानों हालीके शब्दोंमें गालिबके मिससे उन्हींका चित्र खींचा गया है और इसके प्रमाण वे

१ वक्तृत्व-शक्ति।

# मर्दे मैदॉ गुप्तजी

सहृद्य व्यक्ति है, जिन्होंने गुप्तजीके छेखोंको मनोयोगसे पढा है अथवा जिन्हें उनके साथ रहनेका सुयोग प्राप्त हुआ है :—

> बुल बुले हिन्द मर गया है हात १ जिसकी थी बात बातमे इक बात नुकतादा नुकता सज नुकता शनास पाक दिल पाक जात पाक सिफात ३ लाख मजमूँ और उसका एक ठठोल सौ तकत्छफ और उसकी सीधी बात एक रोशन दिमाय था न रहा शहरमें इक चिराग था न रहा नकदे मानी४ का गजदाँ ५ न रहा खाने मजमू६ का मेजबाँ न रहा कोई वैसा नज़र नहीं आता वो ज़मी औं वो आस्मा न रहा साथ उसके गई बहारे सखन८ अब कुछ अन्देशए—खिजाँ९ न रहा खाकसारों १० से खाक सारी थी सर बुलन्दों ११ से इक सार १२ न था था विसाते-सखुन १३मे शातिर १४ एक हमको चालें बतायेगा अब कौन अब न दुनियामे आर्येंगे ये छोग कहीं ढूँढे न पायँगे ये छोग

<sup>9</sup> शोक । २ मर्मज्ञ । ३ गुण । ४ अर्थकोश । ५ स्वामी । ६ साहित्य स्थाली । ७ आतिथेय । ८ साहित्यश्री । ९ पतम्मडका भय । १० विनम्र । ११ अभिमानी । १२ दीनता । १३ शब्दोकी शतरज । १४ चतुर खिलाडी ।

उठ गया या जो मायेदार-सखुन १ किसको ठहराये अब मदारे-सखुन २ मजहरे शान १ हुस्ने फितरत४ था मानिये छफ्ज आदमीयत५ था

गालिबके बाद यदि किसी एक व्यक्तिमे हालोकी कविताके ये पद्य चरितार्थ होते है तो निस्सन्देह गुप्तजीमे । भारतिमत्र-सम्पादनके समय महानगरी कलकत्तामे वे वर्षों रहे और बड़े-बड़े धनिक और स्वार्थी सेठ बनसे मिछने और उन्हें अपने मकान पर बुलानेके लिये बहुत लालायित रहे, किन्तु साहित्यके शैदा और भाषाके धनी गुप्तजीको उनसे मिछनेकी भी फ़र्सत या इच्छा नहीं थी, उनके घर जानेकी तो कौन कहे। किन्तु अपने दफ्तरके चपरासीके साथ उनका वह सहृद्यतापूर्ण व्यवहार रहता था जो आजकलके स्वार्थी-यूगमें पूँ जीपति वृकोदरोका अपने रिश्तेदारोंके साथ भी नहीं रहता। जब कि आजकलका साहित्यिक धनीवर्गके इशारे पर नाचता ही नहीं, बल्क उस वर्गके पीछे-पीछे फिरनेमे ही अपना परम सौभाग्य सममता है। वे लोग बाजारकी शाक-भाजीकी तरह साहित्यकोको अपना मतलब निकालनेके लिये जब चाहें जरासे इशारे पर खरीद होते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आजकल कोई भी मनस्वी साहित्यिक नहीं है, होगे किन्तु अपवादरूप और आदर-सत्कार पाने पर उसके मूळमे जो छिपा हुआ काँटा है, उसे टटोळनेवाले साहित्यिक और भी कम है। उस आदरको प्राप्त करनेकी चेष्टामे पागल हुए साहित्यिकोंकी आज कमी नहीं। कोई फिल्मी सेठोंके चकरमे है तो कोई काला-बाजारी-सेठोका गुर्गा है और कोई खार्थ-सिद्धिके लिये

<sup>9</sup> साहित्यका बनी । २ साहित्यमे अप्रणी । ३, ४ प्रकृति सौन्दर्यका निद्र्शक । ५ सतुष्यता सन्द्का अर्थथा ।

## मर्दे मैदॉ गुप्तजी

शासक-वर्गकी चापल्र्सीकी नई-नई कल्पनाएँ सोच रहा है, किन्तु हमारे गुप्तजी ऐसे मर्दे मैदाँ थे कि उन्होंने कभी धनी-वर्गको मुँह नहीं लगाया। धनके लिये उनके जी मे कोई आकर्षण नहीं था। गुप्तजी पर हाफिजका यह मशहूर शेर खूब फबता है:—

> बिरो ईंदाम बर मुरगे दिगर नेह कि अन्कारा बुलन्दस्त आशियाना

इसका यह आशय है—अन्का नामका गरुडकी तरह माना हुआ शक्तिशाळी पक्षी चिडिया पकडनेवाळे बहेळियेसे कहता है कि तू अपना जाळ चिडियोके ळिये ही फैळा मेरी ओर ध्यान मत दे, मैं बहुत ऊँचा उडनेवाळा पक्षी हूं, तेरा जाळ वहाँतक नहीं पहुँच सकता।

आजकलकी अर्थान्धानुकरण और अर्थशोषण-नीतिको देखते हुए किवर नासिखका एक सुप्रसिद्ध शेर याद आ जाता है, जिसे उन्होंने अपनी उत्तम किवताके नमूनेके तौरपर एक विलायती समालोचकको सुनाया था और जिसने सुनकर कहा था कि अकेले इसी शेरको कहकर नासिखका महाकवित्व सुरक्षित है—

नाविकने तेरे सद न छोडा जमानेमे तडपे हैं मुर्ग किब्छेनुमाँ आशियानेमे

अर्थात् उसके तीरने यानी धनके तीरने बिना बींधे किसीको भी न छोडा। दिक्सूचक यन्त्रके भीतर पडी मछ्छी जो तडप रही है जिन्दा मछ्छीके धोखेंमे उसके भी तीर जा छगा है। इसीछिये गरीब तडप रही है याने जीते जी तो धनकी मृग-मरीचिकामें आदमी मारा-मारा फिरता ही है, मरनेके बाद भी उसके वारिस किसी पूजीपतिका कृपापात्र बताकर उसकी अन्त्येष्ठि किया करते है, यह है मुर्दा मछ्छीका तडपना।

गुप्तजीकी प्रतिभाका विकास पहले उर्दूके साहित्यमे हुआ। इधर-उधरके साधारण पत्रोंमे लिखकर उन्होंने फिर उस साहित्यमे वह नाम

और प्रवीणता प्राप्त की जो उस समयके उर्द-साहित्यके बड़ेसे-बड़े महा-रथीको प्राप्त थी। लखनऊके सुप्रसिद्ध व्यंग्य पत्र 'अवध पश्च' के वे स्थायी लेखकोमे थे और उनके चुटिकयों और गुद-गुद्यो भरे लेखोके छिये उस समयका उर्द साहित्य-समाज छाछायित और तरसता था। हिन्दीमे आनेके बाद भी और हिन्दीमे भी वही अनोखा और ऊँचा स्थान प्राप्त कर छेने पर भी अपने उर्दु साहित्यिक-मित्रोंके प्रेमके कारण वे कभी-कभी जो कुछ उर्द्के पत्रोंमें छिख दिया करते थे, वह बहुत ही सुन्दर और मनोहारी होता था। उस समयके उनके अनेक सुचिन्तित और सुपाठ्य लेख कानपुरके 'जमाना' पत्रमें प्रकाशित हुए है। 'अवध-पञ्च' के सम्पादक अपने अन्तिम दिनोंमे बहुत काल तक पक्षा-घात रोगके कारण शय्यारूढ रहे थे। उस समय गुप्तजीने अपने सम्पादक मित्रकी सहायताके छिये बहुत काल तक 'पञ्च' के दीपकको प्रज्ज्वलित रखा था। साहित्य जगतमे इस तरहकी वजादारी और मित्रो पर कपा करनेका दृष्टान्त बहुत कम मिळता है। संसारके श्रेष्ठ उपन्यासकारोकी पंक्तिमें बैठनेका सम्मानपूर्ण स्थान पानेवाले भारतके गौरव और वंगलाके सर्वस्व शरद्चन्द्र चट्टोपाध्यायके जीवनमे भी हमे इस तरहकी बात मिलती है। उन्होने भी अपने मित्रकी पत्रिका 'यमुना' को उठानेके लिये बहुत दिनोंतक अपने नामसे और अन्य कल्पित नामोंसे भी प्रत्येक अंकमें अनेक लेख लिखे थे। गुप्तजी साहित्यमे व्यंग्यकी कलाके बहुत ही अच्छे जानकार थे। 'अवध-पश्च' के लेलोंमे उनकी इस कलाका पूरा निदर्शन होता है और यही कारण है कि हिन्दीमे जब उनके 'चिट्टे' और 'अनस्थिरता' विषयक लेख प्रकाशित हुए, तब उस समय साहित्यमें चकाचौंधसी आ गई और आज भी उनके वे लेख उस दृष्टिसे अनोखे ही बने हुए हैं।

हिन्दीका बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी विभूति ४१ वर्षकी अवस्थामें ही अपना चमत्कार दिखाकर विलीन होगई। यदि गुप्तजी कमसे कम

## मर्दे मैदॉ गुप्तजी

बीस वर्ष और जीते रहते तो हमें आशा है बल्कि विश्वास है कि उनके द्वारा हिन्दीकी बहुत श्रीवृद्धि होती और वे हिन्दीमें और कुछ ऐसी चीजे छोड जाते जिन्हें हिन्दी भाषा-भाषी बड़े गौरवकी वस्तु समभते।

उनकी भाषा ऐसी सुन्दर, घुटी हुई और मुहाबरेदार होती थी कि उस तरहकी भाषा हिन्दी-साहित्यमे बहुत कम जगह मिलती है। उसमे शब्दोंका आडम्बर बिल्कुल नहीं होता था। सीघे-सादे शब्दोंमें उतार-चढ़ावसे वह रंगत और रौनक पैदा कर देते थे जो उन्हींका हिस्सा थी और दुःख है उनके बाद वह रौनक भी विदा होगई। एक अंगरेजी साहित्यकारने लिखा था कि क्षिष्ट शब्दाडम्बरपूर्ण भाषा एक मूर्ख भी लिख सकता है किन्तु सरल और हद्यमे पैठनेवाली भाषाका लिखना किसी आचार्यका ही काम है। साहित्यकारका यह वाक्य यदि किसी परीक्षा-पत्रमें आये और उसका सच्चा और अकेला दृष्टान्त पूछा जाय तो उत्तर—"बाबू बालमुकुन्द गुप्त" होगा। उन्हें जो बात लिखनी होती थी, वह उसे ऐसे अनोखे और सीघे-सादे ढंगसे लिख जाते थे कि वह पाठकके लिये बहुत ही उपभोग्य वस्तु हो उठती थी। उन्हींकी तरह मार्मिक और व्यंग्यके अनोखे और अलौकिक किव नीलक्षण दृष्टाकी तरह मार्मिक और व्यंग्यके अनोखे और अलौकिक किव नीलक्षण दृष्टाकी तरह मार्मिक और व्यंग्यके अनोखे और अलौकिक किव नीलकण्ठ दीक्षितने नीचे लिखे पद्यमे मानो अपना और लगभग ३०० वर्ष बाद पैदा होनेवाले गुप्तजीका अगाऊ चित्र खींच दिया है—

यानेव राष्ट्रान् वयमालपामः, यानेवचार्थान् वयमुह्मिखामः। तैरेव विन्यास विशेष भव्यैः, समोहयन्ति कवयो जगन्ति।

<sup>\*</sup> जिन शब्दोंको इम (सावारण जन) बोला करते हैं और जिन अथोंका इम उल्लेख किया करते हैं, उन्हीं शब्दों व अथोंका चामत्कारिक दक्षसे प्रयोग करके कवि लोग ससारको मोहित कर लेते हैं।

#### 37

### खरे पत्रकार

[ परिइत रामनारायराजी मिश्र बी० ए० ]

व मैंने कालेजकी पढ़ाई समाप्त की थी, तब लाई कर्जनका जमाना था। उनकी कार्रवाइयोंसे चारों तरफ इलचल मच गई थी। उसी समय "शिवशम्भुके चिट्ठे" भारतिमत्रमें छुप रहे थे। चन्द्रकान्ताके र रचियता बाबू देवकीनन्दन खत्रीका घर काशीके साहित्य-सेवियोकी बैठक थी। एक दिन उसमें शिवशम्भुके चिट्ठे वाला एक लेख पूरा मुभे पढ़कर सुनाया गया। उसी दिन पता लगा कि श्रीबालमुकुन्दजी गुप्त कितने निर्भीक और खरे पत्रकार है। उनके नामसे तो मैं पहले ही से परिचित था पर उस दिनसे उनके प्रति मेरे मनमें आद्र और श्रद्धाका भाव पैदा हो गया।

कुछ दिनोंके बाद जब पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी और उनसे हिन्दी व्याकरणके विषयमे नोंक-मोक चल रही थी तब उनके लेख पढ़नेका फिर सोभाग्य प्राप्त हुआ। मात्रभाषाके दो महारथी उत्तर-प्रत्युत्तर लिखकर साहित्य-चर्चा कर रहे थे। मुझे वे दिन भी याद आ गये, जब पण्डित माधवप्रसाद मिश्रने "सुदर्शन" पत्रमे पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदीसे बहस छेडदी थी।

गुप्तजीसे वाद-विवाद करना टेढी खीर थी। उनके शब्दोंका प्रवाह, उनकी आर्कर्षक लेखन-शैलो और कटीली दलील अद्भुत थी। हिन्दी, बंगला, उर्दू आदि भाषाओं पर उनका इतना अधिकार था कि हिन्दी लिखनेमें भी वे इन भाषाओं के शब्दोंका बड़े मौकेपर प्रयोग कर देते थे।

डर्नू-लेखक गुप्तजीकी हिन्दीकी तरफ रुचि महामना पण्डित मदन-मोहन मालवीयजी के कारण हुई थी, जो उन्हें राजा रामपाल सिहके हिन्दोस्थान पत्रमे उसका सम्पादन करने ले गये थे। जब मालवीजीने वकालत पास करनेके बाद हिन्दोस्थान पत्रका सम्पादन छोड दिया, तब उक्त राजा साहब स्वयं काग्रेसी होने पर भी गुप्तजीकी उस समयकी सरकारकी कडी आलोचनासे घबरा गये। उस समय कांग्रेसमे गर्म दलका प्रार्टुभाव नहीं हुआ था, पर बालमुकुन्दजी माल्स होता है उसके अग्रदूत थे।

उनके छेखों में काशी नागरी प्रचारिणी सभाका भी कई जगह जिक्र आया है। सन १६०६ में सभाने हिन्दीके अन्तर्प्रान्तीय प्रचारार्थ एक उत्सव किया था, जिसके सभापित थे अवसर प्राप्त आई० सी० एस श्री रमेशचन्द्र दत्त और जिसमें अन्य वक्ताओं के अतिरिक्त छोकमान्य प० बाछगंगाधर तिछकने भी भाषण दिया था। मैं उस उत्सवमें उपस्थित था, पर उसके सम्बन्धमें जितना गुप्तजी छिखगये है उतना तो सभाकी वार्षिक रिपोर्टमें भी नहीं है।

वे सिद्ध-हस्त पत्रकार थे। अपने समयकी प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण वातों पर ओजपूर्ण छेख छिख डाछते थे। कछकत्ता हाई कोर्टके यशस्त्री जज श्रीसारदाचरण मित्रने "एक छिपि विस्तार परिषद" स्थापित की थी और "देवनागर" मासिक पत्र निकाछा था। उनकी योजना यह थी कि गुजराती, बंगाछी, मराठी डिड्या भाषाएँ देवनागरी छिपिमें छिखी जाये। वह योजना बडी ज्यापक थी। भारतीय एकीकरणके छिये वह अब भी बडी छाभदायक है। उस योजनामें गुप्तजी स्वर्गीय जज श्री सारदाचरणजीके साथ थे। गुप्तजी समय-सम्य पर विनोद्पूर्ण किवताएँ भी छिखते थे, जो उनके गद्यकी तरह ही सरछ और सरस होती थीं। वे एक निर्भीक और खरे पत्रकार थे।

#### 38

## श्रद्धांजिळ

[ सा० वा० डाक्टर मैशिलीशरणजी गुप्त ]

जीवन-यात्रा पूरी कर रहे थे, जिन दिनों असमयमें ही अपनी जीवन-यात्रा पूरी कर रहे थे, जिन दिनों मैंने अपनी साहित्य-सेवा आरम्भ की थी। उनके छिये मेरे मनमे तब भी बडा सम्मान था और वह आज भी वैसा ही बना है। उन दिनों वे 'भारतिमत्र'का सम्पादन करते थे। इमलोग उत्सुकतापूर्वक प्रति सप्ताह उसकी प्रतीक्षा किया करते थे। यदि कभी उसके आनेमें एक-आध दिनका विलम्ब हो जाता था, तो उस दिनकी डाक सूनो-सी लगती थी।

'भारतिमत्र' में भी अपनी रचना छपानेका छोभ में संवरण नहीं कर सका था। एक बार दिवाछीके अवसर पर मैंने कुछ पद्य छक्ष्मी-पूजन पर छिखकर उन्हें भेजे थे। तबतक मैंने बोछचाछकी भाषामें छिखनेका प्रयास प्रारंभ नहीं किया था। परन्तु जो भाषा में पद्योंमें व्यवहार करता था, उसे ब्रजभाषा भी कैसे कहूं ? मुसे बड़ा भरोसा था कि मैंने गणवृत्तोंका प्रयोग किया है। परन्तु बाबू बाळमुकुन्दजी पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने मुसे स्पष्ट छिख भेजा था कि "किवता छिखनेका यह ढंग बड़ा वाहियात है। देखूगा, यदि छाप सका।" परन्तु दो-चार दिन पीछे बृना छापे ही उन्होंने वे पद्य एक छिफाफेमें रखकर मुसे छौटा दिये। फिर कुछ छिखनेका मुसे साहस न हुआ। वे पद्य न जाने कहाँ गये। एक चरण भी मुसे स्मरण नहीं। परन्तु ये शब्द वैसेके वैसे मेरे भीतर छिखे है—"किवता छिखनेका यह ढंग बड़ा वाहि-

यात है।" बात उनकी ठीक थी, यह मैं सच्चे मनसे मानता हूँ। तथापि यह भी यथार्थ है कि इससे मैने अपना उत्साह नहीं छोड़ा, भले ही वह मेरा दुस्साहस रहा हो।

ठीक यही गित मेरी पूज्य आचार्य द्विवेदीजी महाराजके निकट हुई थी। उन्होंने मेरे पद्य 'सरखती' मे छाप तो दिये, परन्तु उनमे इतने संशोधन हुए थे कि वस्तुत. वे उन्हींके हो गये थे। उन्होंने मुक्ते छिखा भी था — 'आपने इन्हे थोड़े समयमे छिखा होगा, पर इन्हे ठीक करनेमे हमे तीन-चार घटे छग गये।'

इन्हों दिनो "भाषा और व्याकरण" पर आचार्य महोदयने 'सरस्वती' मे एक छेख छापा था। बाबू बालमुकुन्दजीने उसपर 'आत्माराम' के नामसे एक उपहासमूलक लम्बा छेख 'भारतिमत्र' के कई अंकों में लिखा। यह विवाद बहुत दिनोतक चला था और उस समयके अनेक पत्रोंने उसमें भाग लिया था। 'हिन्दी बंगवासी' में भी 'आत्मा-रामकी टेटे' के नामसे उसके उत्तरमें एक लम्बी लेखमाला निकली थी। स्वयं आचार्य द्विवेदोजी भी क्षुड्य हुए थे। उनका कहना था कि यदि हमारे लेखमें अग्रुद्धियां है तो इससे तो और भी एक अच्छे व्याकरणका अभाव प्रकट होता है। आचार्य महोदयने अपने लेखमें अनेक लेखकों के लेखोंसे मूलोंके उदाहरण दिये थे। बाबू बालमुकुन्दजीने स्वयं उनके लेखमें मूले दिखाते हुए उनकी हॅसी उडाई थी। परन्तु बाबू बालमुकुन्दजी विनोदशील होनेपर भी अनुदार नहीं थे। 'सुदर्शन' के सम्पादक और हिन्दीके तेजस्वी लेखक पंडित माधवप्रसाद मिश्रके निधन पर उन्होंने जो लेख लिखा था उससे सिद्ध होता है कि विरोधी रहने पर भी मिश्रजीके प्रति उनमें कितनी हार्दिकता थी।

भाषा उनकी मंजी हुई और गतिमति होती थी। उनके कुछ प्रशं-। सकोकी रायमें इसका कारण यह था कि वे पहले उर्दृके लेखक थे। पता

नहीं, यह उनकी प्रशंमा है किंवा उनकी योग्यताका अपमान । उर्द्के कितने ज्ञाता उनकी ऐसी हिन्दी लिख सके है ? हाँ, यह बात अवश्य कही जा सकती है कि उनका विनोद अथवा मजाक कभी-कभी उर्दू — लश्करी अथवा बाजारू ढंगका हो जाता था। एकबार कुछ लेखकों की पुस्तकों की प्राप्ति स्वीकार उन्होंने इस प्रकार की थी—

पंडित किशोरीळाळ गोस्वामीकी —'मस्तानी'

पंडित लज्जाराम शर्माकी—'स्वतन्त्र रमा और परतन्त्र लक्ष्मी' इत्यादि।\*

अपनी कविताओं को नम्रतापूर्वक वे तुकविन्दया कहते थे, वे क्या जानते थे कि आगे चलकर हमलोग बेतुकी हाँकेंगे।

किसी उर्दू-लेखकने उर्दूकी ओरसे हिन्दीके विरोधमे बड़े लाटसे फरियाद की थी—

बड़े छाट साहब, सताई हूँ मैं, तेरे पास फरियाद छाई हूँ मैं। इस पर बालमुकुन्दजीने लिखा था —

न बीबी, बहुत जीमे घबराइए सॅमिलिये जरा होशमे आइए।

सुनाओं मुझे कैसी फरियाद है,

कहाँ सौत १ मत सौतका नाम छो.

न्यह विनोद खास तौरपर होलीके उपलक्षमे किया गया था। होलीके अव-सर पर इससे भी बढ़े-चढ़े मजाक होते रहे हैं। उनके उदाहरणोंकी कमी नहीं है। सम्पादक।

## श्रद्धाञ्जलि

चढो गोदमे मिस्ल मादर है यह।

उन दिनों सनातन-धर्म और आर्य-समाजके वाद-विवाद भी हुआ करते थे। इस सम्बन्धकी उनकी एक हॅसीकी रचना इस प्रकार है—

अंद्वा गाड औ निराकारमें भेद न जानो भाई रे, इन तीनोंको अपने मनमें मानो भाई भाई रे! गाड कभी मूरत ना प्रजी अठाने तुडवाई रे, निराकारने गाली देकर सारी कसर मिटाई रे,

'शिवशंभुके चिट्टे' नामक उनके राजनीतिक-लेख आज भी पठनीय है। उनसे उनके विनोदका ही परिचय नही मिलता, उनकी निर्भयता और तेजस्विता भी प्रकट होती है, जो उनके लिये संकटापन्न स्थिति भी उत्पन्न कर सकती थी।

निस्सन्देह वे एक सजीव पुरुष थे। मैं हृद्यसे उनको अपनी श्रद्धा-जिल्ल अर्पण करता हूँ।



# १७ भारतके सच्चे मित्र गुप्तजी

[ साहित्यवाचस्पति परिंडत लोचनप्रसादजी पारंडेय ]

वृ बालमुकुन्द गुप्त हिन्दीके अन्यतम निर्माता माने जाते हैं। उनकी लेखनीमे गजबका बल था। वे भारतके एक सच्चे मित्रके तुल्य समस्त भारतकी तथा भारत-भारती हिन्दीकी अनुपम सेवा कर अपनेको अमर कर गये है। वे गद्य-पद्य उभयके उच्च कोटिके सुलेखक और निर्भीक सत्यप्रिय समालोचक थे। क्या साहित्य-क्षेत्रमें, क्या सामाजिक एवं धार्मिक सुधारके कार्योमे, क्या राष्ट्रीय आन्दोलन एवं नव-जागृति सम्बन्धी उद्योगोंमें उनका प्रमुख हाथ रहा।

जब गुप्तजी 'भारतिमत्र' के सम्पादक थे, तब सन् १६०६ के दिसम्बरके अन्तिम सप्ताहमे मुभे उनके प्रथम दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बात यह हुई कि श्रीगुप्तजीकी रचनाओं के परम प्रशंसक मेरे मातुल एवं कान्य-गुरु रायगढ़ निवासी पूष्ट्य प० अनन्तराम पाडेय 'अनन्त किव' महोद्य कांग्रेसके लिये कलकत्ते आये हुए थे। मैं भी पूष्ट्य पिताजीके साथ उसी अवसर पर कलकत्ते पहुँचा। जब वे गुप्तजीसे मिलने गये, तब मुभे भी अपने साथ हेते गये। जब हमलोग 'भारतिमत्र' कार्यालय (मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट) में पहुँचे तब पता लगा कि गुप्तजी बाहर गये हुए है। हमलोग उनके वापस आने पर मिलनेके लिये वहां ठहर गये। इस बीचमे प० देवीप्रसाद ग्रुक्ट, बी० ए० (जिन्होंने एक बार सन् १६०६-१० मे सरस्वती-पित्रकाका सम्पादन-भार सम्हाला) तथा पं० सरजूप्रसाद त्रिपाठी एम० ए० भी उनसे मिलनेको वहां आये।

वह समय कलकत्तेके लिये वडी भीड-भाड और उत्साह-उत्तेजनाका था। वयोवद श्रीमान दादाभाई नौरोजीके सभापतित्वमें जातीय महा-सभा ( इण्डियन नेशनल काग्रेस ) का अधिवेशन चालु था। भारतवन्द्य सभापतिने अपने भाषणमे "स्वराज्य" शब्दका सर्वप्रथम प्रयोग करके यथा समय उसकी स्थापनाको महासभाका चरम लक्ष्य बतलाया था। अंग्रेजी, बंगला और हिन्दो पत्र-पत्रिकाओं मे काग्रेसके अधिवेशन और उसमें प्रदत्त अभिभाषणो एवं प्रस्तावोंकी चर्चा जोरोंसे थी। ऐसे वातावरणमें सर्वत्र एक उत्सुकतापूर्ण पारस्परिक मिलन सम्भाषणकी उत्कंठाका होना स्वाभाविक था। सामान्य परिचय, शिष्टाचार, कुशल-सम्भाषणके पश्चात् हमलोग श्रीमान् गुप्तजी तथा उनके अन्य कई मित्रोके साथ महामना पुज्य माळवीयजीके वासस्थल पर पहुँचे। वहाँ पुज्य मालवीयजीके तो दर्शन हमें न हो सके, पर 'हिन्दी-प्रदीप' (प्रयाग) के सम्पादकाचार्य पं० बालकृष्ण भट्टजीसे भेट हुई। श्रीगुप्तजी, पाडेयजी (अनन्त-कवि) तथा पूज्य भट्टजीमे तात्कालिक साहित्य-गति-विधि पर कुछ चर्चा हुई। उस समय हिन्दीके दो धुरन्थर विद्वान साहित्यिकोंके "अनस्थिरता" शब्द सम्बन्धी विवादको छेकर साहित्य-क्षेत्रमें दो दुछ हो गये थे। पूज्य पं० बाळकूष्ण भट्टजी इस भगड़ेसे अलग थे। अतः कलकत्तेमे उपस्थित बाहरके हिन्दीके कवि, लेखक उसी विषय पर हिन्दीके प्रमुख विद्वानोकी सम्मतियां श्रवण करनेको उत्सक प्रतीत होते थे। भट़जीने अपनी कोई सम्मति तबतक न दी थी। अस्त, वहांसे में और पुज्य पं० अनन्तरामजी पाण्डेय, कानपुर निवासी कविवर राय देवी-प्रसादजी पूर्ण बी० ए०, बी० एछ० तथा सुदर्शन नामक प्रसिद्ध मासिक-पत्रके प्रतिभाशाली विद्वान सम्पादक भिवानी-निवासी पं० माधवप्रसाद मिश्रके दर्शनार्थ कामेस कार्यालयकी ओर उनका पता लगानेके विचारसे बह गये।

हिन्दीकी दुनियामे गुप्तजीकी बडी धाक थी। बड़े-बड़े लेखक उनकी प्रतिभा और सम्पादन-कौशल पर मुग्ध थे। उनका 'शिवशम्भुका चिट्ठा' हिन्दी सम्पादकोंके लिये गौरवकी वस्तु है। स्फुट-कविता नामक उनकी सरस रचनाओंका संग्रह उनकी देश-भक्ति, धर्मानुरक्ति और परदु:खकातरताका द्योतक है। उनके विनोदशील स्वभावका परिचय भी उनकी हास्य एवं न्यंगपूर्ण रचनाओंसे मिलता है। हिन्दी भाषा नामक उनका निबन्ध ज्ञातन्य विषयोसे परिपूर्ण है। हिन्दी साहित्यके विकासमें उनका उच्च एवं आदरणीय स्थान है, यह निर्विवाद है।

मैंने उनके स्फुट-कविताके बीसियों पद्योंका अनेकों बार पढा और उनसे भाषा, भाव एवं पद्य-रचनाका सबक सीखा है। उनका "वसन्तो-स्सव" एवं "सर सैयदका बुढापा" मुभे बडा प्रिय था। इन दोनोंको मैंने न जाने कितने बार प्रेमसे पढा और अन्योंको पढकर सुनाया है। 'वसन्तोत्सव' कविताकी २० पक्तियां मैंने अपने संग्रह—'कविता कुसुम-माला' (इण्डियन प्रेस प्रयाग सन् १६१०) मे प्राचीन प्राम्य-स्मृति नाम देकर उद्ध्वत भी की थीं, उसकी प्रथम चार पंक्तियां ये हैं '—

कहाँ गये वह गाँव मनोहर परम सुद्दाने, सबकं प्यारे परम शान्ति दायक मनमाने। कपट-क्रूरता द्वेष पाप औं मदसे निर्मल, सीधे सादे लोग बसें जिनमे निह छल-बल।।

उनके सम्पादन-कालमें 'भारतिमत्र' का प्रचार मध्य-प्रदेश जैसे सुदूर प्रान्तके प्रामोमे भी था। इसका कारण था प्रामीण जनताके दुःख-दर्द, अभाव-अभियोगके समाचार गुप्तजी बडी सहानुभूतिपूर्वक प्रकाशित करते थे। एक घटना सुन लीजिये—रायगढ नामक लोटी-सी रियासतमें 'टपरदा' नामक एक गाँव दक्षिणी सीमा पर है। वहाँ मेरे फुफेरे भाई एवं सहाध्यायी पंठ दक्षिणधर बडगैया मालगुजार थे। एक

## भारतके सच्चे मित्र गुप्तजी

बार गर्मीके दिनामें प्रामके तालाब सूख गये और पीने, नहाने तथा होरोके लिये जलका दुर्भिक्ष पड गया। टपरदासे तीन मील पर महानदी तथा ढाई मील पर 'मान्द' नदीकी शरण प्राम-वासियोको लेनी पड़ी थी।

जलाभाव एवं प्रीष्मकी भीषणतासे बीमारीकी भी शंका थी। देहातके गांवोमे इधर उस समय कुएँ कहीं नहीं थे। सर्वत्र तालाव, पोखर तथा नदी या नालेके पानीसे लोगोंका निर्वाह हुआ करता था। जल-कष्टका समाचार पं० दक्षिणधरने 'भारतिमत्र' में प्रकाशनार्थ भेजा था। वे 'भारतिमत्र' के प्राहक थे। देहातसे आये हुए समाचारों-पर गुप्तजी विशेष ध्यान रखा करते थे। समाचार छपकर आया तो उसके साथ-साथ सग्पादक द्वारा लिखित एक टिप्पणी भी छपी हुई देखनेमें आई। टिप्पणीमे सम्पादकने लिखा था कि रियासती सरकार ऐसे गांवोंमें कुआं खुद्वाकर जलकष्ट निवारण क्यों नहीं करती ? कहनेका अभिप्राय यह कि वे भारतके नगरो और प्रामोंके सुधार एवं उत्थानके हेतु एक सच्चे मित्रकी भांति अपने कर्त्तव्य-पालनमें निरन्तर तत्पर रहा करते थे।



# वह शैली, वह भाषा फिर कहाँ ?

[ साहित्यवाचस्पति परिंडत वियोगी हरिजी ]

वृ बालमुकुन्द गुप्तका नाम याद आते ही जैसे एक युग सामने आ जाता है—वह युग जब कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्रसे ज्वलन्त प्ररणा लेकर अनेक साहित्य-सेवी हिन्दीकी एकान्त उपासनामें संलग्न थे। सच-मुच वे सब राष्ट्र-भारतीके अनन्य उपासक थे। उस युगकी वह निष्ठा, वह तेजिस्त्रता और वह मौलिकता भी बादको बहुत कम देखनेमे आई। वेशक, साहित्यका तबसे विस्तार तो बहुत वढ गया, पर वैसी गहराई शायद ही कभी कहीं, बहुत खोज करने पर ही मिले।

गुप्तजीका स्वर्गवास हुआ, तब मैं बारह बरसका था। कुछ वुंधली-सी याद है, 'हिन्दी-बंगवासी' या श्रीवेक्टेश्वर समाचार-पत्रमे गुप्तजीके सम्बन्धमे कुछ पढा था। 'भारतिमत्र' तो तीन-चार साल बाद देखा। उन्हीं दिनों पुस्तक रूपमे प्रकाशित होनेपर, "शिवशंभुके चिट्टे" पढे थे। गुप्तजीने "शिवशंभु" के कल्पित नामसे 'भारतिमत्र' के सम्पादन-कालमें कई चिट्टे लिखे थे। उनमेंसे आठ चिट्टे लाई-कर्जनके नाम लिखे गये थे। हिन्दी और उर्दू दोनो ही जवानोंके अखवारोंमें इन चिट्टोको बडे आदर और चावसे पढ़ा गया था। ऐसा अनूठा व्यंग, ऐसी हास्यरसम्यी भाषामें, एक गुप्तजी ही लिख सकते थे। इन पत्रोमे खदेश-भक्ति की अभिव्यञ्जना भी अपूर्व हुई थी, और वह भी उस जमानेमें। देश-भक्तिका साहित्य बादको बहुत विकसित हुआ, पर वैसी गहरी-चोट करनेवाली मौलिक चीज फिर देखनेमें नहीं आई।

# वह शैली, वह भाषा फिर कहाँ ?

हिन्दी-डर्द्के पत्रोंका जो इतिहास गुप्तजीने लिखा, उसका क्या कहना ? सारे-के-सारे जीते-जागते चित्र हैं। हरएक पत्र-पत्रिकाकी तसवीर बड़ी खूबीके साथ खींची है। जिन कई पत्रोंने अपने अल्प और दीर्घकालिक जीवनमे दुर्गम-घाटियोंको अकेले ही उन विकट दिनोमें पार किया था, उनकी साहसपूर्ण-यात्राका वर्णन गुप्तजीने अल्प हदयस्पर्शी ढंगसे किया है। इन निबन्धोमें मार्मिक समालोचना, अकृत्रिम रौली और जोरदार भाषा-प्रवाह पग-पगपर देखनेको मिलता है। काला-कांकरमें जब आप पूज्य मालवीय जीके साथ "हिन्दोस्थान" पत्रका सम्पादन करते थे, तबका, वहांका, वर्णन इतना सजीव, इतना मनोहर किया है कि उसे बार-बार पढनेको मन करता है। पत्र-पत्रिकाओका इतना सर्वांग सुन्दर इतिहास तो आजतक दूसरा लिखा ही नहीं गया।

गुप्तजीकी लेखन-शैलीमें जिन्दादिली और मौलिकता गजबकी थी। हाँ, उस शैली और भाषाका कुछ-कुछ प्रतिबिम्ब गणेशशंकर विद्यार्थीकी ओजिस्बिनी लेखनी पर पहा था। फिर तो वह शैली लुप्त ही हो गई।

समालोचना भी गुप्तजी अपने ही ढंगकी किया करते थे। जिसके पीछे पड जाते थे, धिज्ञयाँ उड़ा देते। खूब गहरे पैठते थे। द्विवेदीजी और गुप्तजी इन दो साहित्य-महारिथयों के बीच 'भाषा की अनस्थिरता' को लेकर जो विवाद या ढंद-युद्ध चला था, उसे हिन्दी-संसार आज भी भूला नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि समालोचना तबसे आज कहीं अधिक परिष्कृत हो गई है, क्षेत्र भी विस्तृत हुआ है, पर पाश्चात्य प्रभावका रंग उस पर अधिक पड़ा दिखाई देता है, मौलिकता बहुत कम देखनेमें आती है। यह सही है कि तबसे लेकर पद्मसिह शर्मां के युग तक व्यक्तिगत आक्षेप और कभी कभी 'तू-तू मैं-मैं' तक समालोचनाओं में पाई जाती थी और इस प्रकारकी शैली संस्कृत-साहित्यकी देन थी—पर आलोच्य-विषयका अनुशीलन सूक्ष्म, गहरा और मौलिक होता था। तब यह

सम्मिति प्रदानका ढंग पसन्द नहीं किया जाता था। गुप्तजी तथा दिवेदीजी ऐसे ही ऊँचे, खरे और निष्पक्ष समाछोचकों में से थे। हिन्दी संसार पर घाक थी उनकी, सभी उनका छोहा मानते थे।

गुप्तजीने कविताएँ भी छिखी थीं और खासी अच्छी छिखी थीं, पर गद्य-छेखकके रूपमें ही हिन्दी-जगत् उनका स्मरण करता है। खडी बोछी और ब्रजमाषा दोनोंमें ही वे कविता छिखते थे। "जातीय गीत" ने अधिक प्रसिद्धि पाई थी। उनकी हॅसी-दिझगीकी व्यंगभरी कविताओं को बडे चावसे पढा जाता था। "जोगीडा" नामकी कविता तो कई पत्रों में उद्घृत हुई थी।

इधर आज जब कि गुद्ध राजनीतिक हेतुको छेकर राष्ट्र-भाषाके बनाने (या बिगाडने) का आन्दोछन चछाया जा रहा है, "आमफहम" भाषाके नारे बुछन्द किये जा रहे है, तब बारबार मनमें न जाने कैसा छगता है ? बाछमुकुन्द गुप्त, महावीरप्रसाद द्विवेदी, पद्मसिह शर्मा और गणेशशङ्कर विद्यार्थीकी भाषा और शैछीको देखे न वे 'आमफहम' जबानके हिमायती। ये महान् छेखक हिन्दी और उर्दू दोनोके पण्डित थे। भाषाके बारेमे उनके सुछमे हुए विचार थे। देशकी मूछ प्रकृतिका उन्हें पूरा ज्ञान था। वे जानते थे कि भाषाका सम्बन्ध देशकी ज्यापक संस्कृतिसे होता है, राजनीतिसे तो बहुत ही अल्प। गुप्तजी हिन्दीके ऊँचे छेखक थे, उर्दूके नामी छेखक तो पहलेसे ही थे। दोनों पर उनका समान अधिकार था, पर हिन्दी-उर्दूकी अजीब खिचडी पकानेकी वकाछत उन्होंने कभी नहीं की थी।

हमारी प्रार्थना है कि हम हिन्दी-सेवकोंको श्रद्धेय गुप्तजी जैसे अमर साहित्यकारोसे सदा प्रेरणा तथा पथ-प्रदर्शन मिळता रहे, प्रगति हम अवश्य करे, पर पूर्व-परम्परासे हमारा सम्बन्ध-विच्छेद न हो।

#### 38

# अपनी स्मृतिके आधारपर

[ बाब्र भगवानदासजी हालना ]

प्रथम बार दर्शन करनेका सौभाग्य मुक्ते प्राप्त हुआ था। उस समय 'भारतिमत्र' कार्यालय नं० ६७, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीटमे था। में बरावर उनकी सेवामे उपस्थित होता था। उनमे खास बात यह थी कि मुक्त-जैसे नवयुवकोंको, जिन्हें हिन्दी लिखनेका नया प्रेम हुआ था। उनके द्वारा काफी उत्साह मिलता था। में तो यही कह सकता हूं कि हिन्दी-संसारमे गुप्तजी और 'भारतिमत्र' दोनोंका बड़ा प्रभाव था। खर्गीय गुप्तजी एक सचा आत्म-गौरव रखनेवाले और बड़े ऊँचे दर्जिके देशभक्त सज्जन थे। अगर देश और देशवासी खुशहाल थे तो वे भी अपनेको सुखी समक्तते थे। अगर देशपर किसी तरहकी आफत और मुसीबते आती थीं तो वे भी अपनेको पूरी तरह विपत्ति-प्रस्त मानते थे। सन् १६०६ में भारतके वायसराय लाड़े कर्जनने बंगमंग करके

सन् १६०६ म भारतक वायसराय लाड कजनन बगभग करक बंगालके दो दुकडे कर दिये थे। इससे बंगालही मे क्या सारे भारतवर्षमे हाहाकार मच गया था। "वन्देमातरम्" का जयघोष करने पर बड़े-बडे लीडर गिरफ्तार कर लिये जाते थे। विदेशी चीजोंके बायकाट और स्वदेशोके प्रचारका जगह-जगह आयोजन हो रहा था। देशके लोग अपने हृदयकी कसक तरह-तरहसे निकालते थे। अखबारोमे क्या अंगरेजी, क्या बॅगला और क्या हिन्दी, जिधर देखे उधर यही चर्चा सुनाई पडती थी। लार्ड कर्जनकी हिन्दुस्थानसे विदाईका समय था। सन् १६०५ दिसम्बर महीनेके अन्तमें बनारसमें जो कांग्रेस देशभक्त गोखछेके सभापितत्वमें हुई थी, उसमें बग-विच्छेदका मामला विशेषरूपसे रखा गया था और उस कांग्रेसमें किसी भी प्रस्ताव पर बोलनेवाले किसी भी वक्तासे लाई कर्जनके लिये दो-चार उल्टी-सीधी बात कहे बिना नहीं रहा गया। इसी अवसर पर हमारे पूज्य बन्धु वा० बालमुकुन्दजी गुप्तने भी "कर्जनाना" नामसे एक बडी सुन्दर, मर्भस्पर्शिनी और विनोदपूर्ण कविता 'भारतिमत्र' में लिखी। यह किवता इन पंक्तियोके लेखकके सामने ही लिखी गई थी। उस किवताके आरम्भका एक पद्य यह है:—

> "मांक क्षमाक्षम ढोल धमाधम कौन बजाता आया, सब कुछ उलट-पलट कर डाला सब ससार कॅपाया ? 'वह मैं ही हूँ' कटसे यों श्री कर्जनने फरमाया, 'आलोशान पुरुष हूँ' मुक्त-सा कोई कभी न खाया।।"

गुप्तजी अपने ढंगके एक ही समालोचक थे। उनकी समालोचनाका वडा प्रभाव पडता था। वे बडे गुणप्राही और सबे मर्मज्ञ थे। काशी नागरी प्रचारिणो सभाने गुसाई तुलसीदासजी-कृत 'रामचरित-मानस' का कई वर्षोंके परिश्रमके वाद एक सुन्दर संस्करण निकाला, जो इण्डियन प्रेस द्वारा छापा गया था। इसके पाठ अधिक ग्रुद्ध थे। गुप्तजीने इस संस्करणके सम्बन्धमें 'भारतिमत्र' में एक कालमका लेख लिखा और उसकी हृद्यसे प्रशंसाकी कि रामायणका अवतक इतना अच्ला संस्करण नहीं निकला था।

डघर काशीके प्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय म० म० पं० सुधाकरजी द्विवेदीने 'रामचरित्र-मानस' के कुछ अंशका संस्कृतमें अनुवाद किया था और उसे छापकर प्रकाशित किया था। गुप्तजीने 'भारतिमत्र'में इस अनुवादके सम्बन्धमे छिखते हुए छिखा कि "भारतवर्षमें छोगोंमें संस्कृतका पूरी तरह हास हो चछा था, उस समय छोग 'वाल्मीकि-रामायण'

## श्रपनी स्मृतिके श्राघारपर

आदि संस्कृत कव्योंसे प्री तरह लाभ नहीं उठा सकते थे। इसी बातको देखकर गोसाई तुलसीदासने लोगोंके यथार्थ लाभके लिये अपनी रामा-यण भाषामें बनाई, ऐसी दशामे इस समय लोकहितकी दृष्टिसे भाषा रामायणका संस्कृतमे अनुवाद करनेसे कोई लाभ नहीं है।" इस समा-लोचनाका यह फल हुआ कि पण्डित सुधाकरजीने 'रामचरित-मानस'का और संस्कृत अनुवाद करनेका अपना विचार लोड दिया।

स्वर्गीय गुप्तजी बाठ हरिश्चन्द्र, राजा शिवप्रसाद आदि हिन्दीके पुराने कर्णधारों और लेखकोमे बडी श्रद्धा रखते थे। स्वर्गीय पंठ महावीर-प्रसादजी द्विवेदीने 'सरस्वती' में 'भाषा और ज्याकरण' शीर्षक लेख लिखा। इसमे ज्याकरणकी दृष्टिसे पुराने लेखकोंमें भी अशुद्धियां दिखाई गई। स्वर्गीय गुप्तजीको द्विवेदीजीका यह कार्य पसन्द नहीं आया। यो द्विवेदीजी और गुप्तजी आपसमें एक दूसरेके बड़े मित्र थे और एक दूसरेका काफी आदर-सम्मान करते थे। द्विवेदीजीने अपने 'भाषा और ज्याकरण' वाले लेखमें एक जगह यह वाक्य लिखा थाः—

"एक अखबारकी भाषा दूसरेकी भाषासे नहीं मिलती और दूसरेकी तीसरेकी भाषासे। इससे क्या हुआ है कि 'भाषाको अनस्थिरता' प्राप्त हो गई है।"

ऊपर दिये हुए वाक्यमें हम पाठकोंका ध्यान 'भाषाकी अनस्थिरता' इन शब्दो पर विशेष रूपसे आकर्षित करते है। संस्कृतव्याकरणकी दृष्टिसे 'स्थिरता' के अभावके अर्थमें 'अनस्थिरता' नहीं बनता। यह सर्वथा अशुद्ध है। व्याकरणकी दृष्टिसे जो शुद्ध शब्द बनता है, वह 'अस्थिरता' है। द्विवेदीजो महाराज संस्कृतके अच्छे ज्ञाता थे, पर पूर्ण वैयाकरण नहीं थे, नहीं तो 'अनस्थिरता' जैसा अशुद्ध शब्द वे कभी न लिखते। उधर बाबू बालमुकुन्दजी गुप्तका संस्कृत-ज्ञान साधारण ही था। 'अनस्थिरता' और 'अस्थिरता' वे वास्तविक भेदको उनके ध्यानमें लानेवाले पं० अक्षय-

वटजी मिश्र थे। उस समय श्रीविशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालयमे पंठ अक्षयवटजी मिश्र संस्कृतके अध्यापक थे। वे संस्कृत-हिन्दी दोनोंके पंडित और अच्छे किव थे। गुप्तजीके वे परम मित्र थे। उन्होंने भी द्विवेदीजी महाराजका वह 'भाषा और व्याकरण' वाला लेख पढा और गुप्तजीसे बोले कि द्विवेदीजी, बड़े-बड़े अन्य हिन्दी-लेखकोकी व्याकरणकी गलतियां दिखाते है, पर अपने इसी लेखमें उन्होंने 'अनस्थिरता' जैसे व्याकरणसे अशुद्ध शब्दका प्रयोग किया है। यदि वे व्याकरण जानते, तो शुद्ध शब्द 'अस्थिरता' का ही प्रयोग करते। गुप्तजीको यह सुनकर प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा हुआ, अब द्विवेदी-जीको भी ठीक रास्ता दिखा दिया जायगा। इसके बाद स्वर्गीय गुप्तजीने द्विवेदीजीके लेखके विरुद्ध 'भारतिमत्र' में 'आत्माराम' के नामसे कई लेख लिखे। 'भारतिमत्र' में आत्मारामजीका पहला लेख प्रकाशित होनेपर द्विवेदीजीका गुप्तजीके पास एक प्राइवेट पत्रआया, जिसका आशय यह था कि आपने आत्मारामके हाथ 'भारतिमत्र' के द्वाग हमारे लिये जो मिठाई भेजी है उस कृपाके लिये अनेक-अनेक धन्यवाद।

गुप्तजी खडी बोळीके अतिरिक्त उर्दूमें भी अच्छी कविता करते थे। व्रजभाषामें भी उन्होंने सुन्दर कविता ळिखी है।

गुप्तजी अपने ढंगके निराले लेखक थे। उनके लेखोंमें ओज तो था ही, पर विनोद भी पूरी मात्रामे था। हिन्दी और उर्दू अखबारोंके सम्बन्धमें उनके जो लेख हैं, उनमें जानकारीकी अनेक बाते है और वे बडी सुन्द्रतासे लिखे गये है। आज भी वे सुपाठ्य और उपयोगी हैं। उनके लिखे 'शिव शंसुके चिट्टे' भी अपने ढंगके निराले है और काफी शिक्षाप्रद हैं।

गुप्तजी अवस्थामे मेरे पितातुल्य थे। यहाँ जो कुछ लिखा गया है, वह मेरी ओरसे उनके प्रति श्रद्धांजलिके रूपमें ही सममाना चाहिये।

# 'हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुस्थान' मंत्रके साधक

[ श्री परिंडत लच्चमण्।नारायण्जी गर्दे ]

बहुत ऊँचा है। सन् १८८६ ई० से १६०० तक वह क्रमानुसार 'हिन्दोस्थान', 'हिन्दी बंगवासी' और 'भारतिमत्र' के सम्पादक थे। अपने सम्पादन-कालमें वह हिन्दी भाषा और साहित्यकी बहुत बडी सेवा कर गये है। उनके लेखोंने उस समय जो काम किया, वह बहुत बडा काम था और उसीसे उनका नाम भी हुआ। उनके लेखोंमें स्थायी महत्वकी बहुत सी चीजे है, जो आज भी काम दे सकती हैं। उनकी रचनाओंका मूल्य आज भी उतना ही है, जितना उस समय था। आज भो उनमें वही ताजापन है, जो उस समय था।

गुप्तजी, श्री प्रेमचन्द्रजीकी तरह पहले उर्द्के लेखक थे, पीछे हिन्दिके हुए। सन् १८६६ से गुप्तजीने 'भारतिमत्र'का सम्पादकीय पद-प्रहण किया था। 'भारतिमत्र' सदासे एक प्रतिष्ठित पत्र रहा है और बहुत योग्य और विज्ञ लोग इसके सम्पादकोमें रहे है। पर यह सभी खीकार करेगे कि गुप्तजीकी-सी लोकप्रियता गुप्तजीको ही प्राप्त थी। गुप्तजीमें कुछ ऐसी ही विलक्षण प्रतिभा थी।

गुप्तजी द्वारा लिखित कुछ प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध लेखकोके संक्षिप्त चिरत्रोंको पढ़नेसे यह माल्स्म होता है कि वह हिन्दीकी किसी प्रकार सेवा करनेवालेकी बहुत खोज-खबर रखते थे। उनके लिये उनके चित्तमें बडा स्नेह और आदर था। उनके बड़े कृतज्ञ रहते थे। हिन्दीके पूर्वा- चारों पर भी उनकी बड़ी आस्था थी। पूर्वाचारों पर कोई अनुचित कटाक्ष वह बर्दास्त नहीं कर सकते थे। उनके इसी गुणकें कारण वह विवाद छिड़ा, जो हिन्दी-साहित्य-संसारमें "अनस्थिरता" के नामसे प्रसिद्ध है। वाद-विवाद में गुप्तजों बहुत ही स्थिर देख पड़ते है। प्रति-पक्षकों वह इस तरह घेरते हैं कि कहीं से भागनेकी जगह न पाकर वह घबड़ा जाय और प्रहार भी बहुत निर्मम होकर करते हैं, पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करते, न अन्याय अथवा अनीतिसे काम हेते हैं। भाषा भी उनका खूब साथ देती थी।

इसी प्रकार उनका हिन्दुत्त्व-विरोधी भाव गुप्तजीके लिये असह्य होते थे और उनकी लेखनी खड्ग बनकर उनपर प्रहार करती थी। इसका उदाहरण उनकी अश्रुमती नाटककी आलोचना है। उनके 'शिवशंभुके चिट्ठे और खत' उस समयकी राजनीतिके विनोद्युक्त पर गंभीर विवेचन है। सर सय्यद अहमदके खतोंमें मुसलमानोकी साम्प्रदायिक राजनीतिके साथ अंग्रेजोंकी भेद-नीतिका अच्छा खाका खींचा गया है। 'हिन्दीभाषाका इतिहास', उर्दू पत्रोंका इतिहास और हिन्दी पत्रोंका इतिहास आदि चीजे हिन्दीके लेखकों और पत्रकारोके लिये बड़े कामकी है। गुप्तजीकी कविताएँ उनके गद्यकी तरह ही सीधी और साफ भाषामें है। हॅसी-दिल्लगीकी कविताओंमें जो खूबी है, वह देव-देवी-स्तुतियोमें भी है। गुप्तजीके अन्दर स्वधर्म-प्रीतिकी एक ज्योति थी। स्वाभिमान और स्वदेशाभिमान उसीकी ज्वाल-मालाएँ बनकर उनका व्यक्तित्व विकसित कर रही थीं। 'हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्थान' इस मंच महान्के गुप्तजी एक साधक थे।



### 28

## अपने ढंगके एक ही-

[ वेदतीर्थ परिडत नरदेवजी शास्त्री ]

न १६०५ ई० मे एक दिन कलकत्तेके कालेज स्क्वेयरमे श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जीका भाषण होनेवाला था। जनताकी अपार भीड थी। स्क्वेयर तो भर ही गया था, स्क्वेयरसे बाहर भी दूर तक लोग खडे थे। हमलोग प्रतीक्षामे थे कि कब सुरेन्द्रनाथ आते है और कब भाषण देते है। जनता उतावली हो उठी थी। धक्का-मुक्कीमे मैं कहींका कही पहुँच गया। ऐसी जगह पहुँचा कि कही हिल्नेको जगह नहीं थी, न मैं बाहर ही निकल सकता था, न आगे बढ सकता था। इतनेमे पीछेसे एक और हुड़ा आया। मेरे सामने एक वंगाली महाराय थे, पीछे एक हिन्दुस्थानी व्यक्ति थे। जब मेरा धक्का बंगाली महाशयको लगा तो वे चिह्ना उठे-"तुम हिन्दुस्तानी लोग बडा गोल-माल करता है।" मैंने कहा-महाशय, हमारा क्या वश है, पीछेसे हल्ला आता है तब हम विवश हो जाते है, क्या करे? पिछले सज्जनने कहा—जरा संमल कर रहिये। आप इन बंगाली महाशयको नही जानते क्या ? यह Dawn-'डान' नामक प्रसिद्ध अंग्रेजी मासिक-पत्रिकाके सम्पादक है। मैंनेकहा— में नहीं जानता। फिर मैंने बहुत ध्यान रक्खा कि मेरे कारण 'डान' सम्पादकको कोई कष्ट न हो। मेरे पीछे जो महाशय थे, उनसे मैंने उनका परिचय पूछा । उत्तर मिला—"मेरा नाम बालमुकुन्द गुप्त है।" नाम सुनते ही मैं चौंक उठा, मैं इस नामको जानता था, ये 'भारतिमत्र' के सम्पादक थे। मैं प्रायः 'भारतिमत्र'मे लिखा करता था। जब मैने अपना नाम बतलाया, तब वे भी प्रसन्न हुए और फिर हमलोगोंकी बाते प्रारम्भ हुईं। मैंने उनसे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये बंगाली लोग दूसरोको तुच्छ सममते है, देखिये 'डान'के सम्पादक हमसे किस तरह बोले। आप भी तो यहाँके एक प्रतिष्ठित हिन्दी-पत्रके सम्पादक है। आप सर्वसाधारण लोगोंकी तरह जनतामें धक्के खा रहे है। सम्पादकोंके लिये व्यास-पीठके पास प्रबन्ध होगा ही, वहाँ क्यों नहीं पहुँचे, आराममे रहते। गुप्रजीने कहा—"नहीं, आरामकी जरूरत नहीं। हम सम्पादकोंका सम्बन्ध तो सर्वसाधारणसे ही रहना चाहिये। परन्तु हाँ बंगालमे प्रान्तीयताकी बड़ी बीमारी है। 'डान' सम्पादकके शब्दों सकी दुर्गन्ध मौजूद है।"

में सोचने छगा, गुप्तजी ठीक तो कह रहे हैं। मेरा अपना भी तो यही अनुभव है। उस समय में मानिकतल्ला घोषेस् लेन नं० २७ सल्प्रेसमे रहता था। गुरुवर श्री आचार्य सल्प्रेत सामश्रमीके चरणोमे बैठकर वैदिक साहित्यका विशेष ज्ञान प्राप्त करनेके लिये में गया हुआ था। जिस मुहल्लेमें में रहता था, उस गलीमे ढाई वर्ष रहने पर भी सामश्रमीजीके कुटुम्बके अतिरक्त मेरा किसी अन्यसे परिचय न हो सका। में जब कलकत्तेमे रहा, बिहारी-बंगालीका प्रश्न भी उठ चुका था। आज वह प्रश्न गम्भीर रूप धारण करता हुआ प्रतीत होता है। अस्तु, इस विवादम्रत प्रश्नको यहीं छोड़कर मुक्ते बालमुकुन्द गुमजीके विषयमें दो शब्द लिखने चाहिये। गुमजीके कारण 'भारतिमन्न' चमक उठा था। उनका मधुर स्वभाव, उनकी हास्य मुद्रा, उनके ज्यङ्ग, उनकी टिप्पणियां, उनके अमलेख इत्यादि बातोंका जब स्मरण हो आता है, में कह सकता हूं कि वर्तमान हिन्दी-पत्रकार-जगत्में गुप्तजी के टाइपके सम्पादक नहीं हैं। वे अपने ढंगके एक ही थे।

## श्रपने ढगके एक ही--

जब हिन्दी-पत्रकारोका पूरा-पूरा इतिहास खिखा जायगा,तब गुप्तजी का नाम सबसे प्रथम छिखा जायगा।

स्वर्गीय श्री पद्मसिह शर्मा कभी-कभी मित्रगोष्टीमें गुप्तजीके विषयमें बडे रसमय प्रसङ्ग सुनाया करते थे। अब तो कुछ याद नहीं आ रहा है।

> "सर्वं यस्य वशाद्गात् स्मृतिपर्थं"—कालाय तस्मैं नमः

> > ( भर्न हरिः )

जिस कालके कारण सब बाते स्मृति-पथमे ही रह गई—विस्मृति-पथमें चली गई, उस कालको बार-बार नमस्कार। इस महाकालने न जाने किस-किसको भुलाया, और न जाने गुप्तजी जैसे कितने महापुरुष, लेखनीके धनी उस कालको उदर-दरीमें पडे हुए है। स्वतंत्रता-प्राप्तिके पश्चात् मुक्ते यह जानकर प्रसन्नता है कि गुप्तजीके स्मृति-रक्षार्थ उनकी अमर रचनाओंको प्रकाशित करनेका आयोजन हुआ है। मैं इस सत्प्रयन्नका हृदयसे स्वागत करता हं।



#### २२

# मेरे आदर्श

# [ श्री बाबू रामचन्द्रजी वर्मा ]

(२) इही हिन्दी'की भूमिका लिखनेमे मुक्तसे एक बहुत बडी चूक हो गई थी। उसमें मैंने अपने विद्या-गुरु स्व० बाबू रामकृष्ण वर्म्माका तो उल्लेख किया था, परन्तु न जाने कैसे अपने आदर्श स्व० बाबू बाल-मुकुन्द गुप्तकी चर्चा करना भूल गया था। आज मुक्ते अपनी उस भूलके परिमार्जनका यह सुयोग प्राप्त हुआ है।

में वाल्यावस्थासे ही 'भारत जीवन'मे रहता था और बाबू रामकृष्ण वम्मांकी कृपासे हिन्दीकी ओर प्रवृत्त हुआ था। 'भारत जीवन'के बदलेमे पचासो अखबार आया करते थे। वे सब अखबार तो में उलट-पुलट कर देखता भर था, पर 'भारतिमत्र' पढता था और बहुत चाबसे पढ़ता था। बहुत दिनोंतक 'भारतिमत्र' मेरा परम प्रिय पत्र था और उसके सम्पादक स्व० गुप्तजीको सन् १६०२-३ से ही मैंने साहित्यिक और विशेषतः भाषाके क्षेत्रमे अपना आदर्श मान रखा था। उस आदर्श तक पहुँचनेकी न तो कभी मुक्ते स्वप्रमे आशा होती थी और न उस आदर्शकी छाया तक भी मैं कभी पहुँच सका। पर अपने जीवन-कालमें भी और मृत्युके बहुत दिनों वाद तक भी स्व० गुप्तजी मेरे लिये आदर्श बने रहे।

'भारतिमत्र' मुक्ते कई कारणोसे बहुत अधिक प्रिय था। एक तो उसकी भाषा बहुत ही चलती हुई और बहुत ही निखरी हुई होती थी। उसकी उत्कृष्ट शब्द-योजना और भाव-व्यंजनकी शैली जितनी मनोहर और प्रभावक होती थी, उतनी ही वह शुद्ध और ठिकानेकी भी होता थी। भाषाकी दृष्टिसे स्व० गुप्तजी अनुपम थे,—अद्वितीय थे। आजतक उनकी-सी हलकी-फुलकी भाषा लिखनेवाला कोई और हुआ ही नहीं।

पर भाषा तो गुप्तजीके अनेक उत्कृष्ट गुणों मे एक सामान्य अंगके रूपमे ही थी। वस्तुत. गुप्तजीकी गहन-गम्भीर विचारशीलता और बहु-विधि ज्ञान-सम्पन्नताने 'भारतिमत्र' को अपने समयके पत्रोंका राजा बना रखा था। गुप्तजी जो कुछ लिखते थे, वह इतने अच्छे ढंगसे और इतना अधिक सोच-सममकर और विचारपूर्वक लिखते थे कि पढनेवालोंको वर्षस उनकी ओर खिचना पडता था। उनके लेखों मे भाषा-सम्बन्धी आकर्षणके सिवा जगह-जगह चुटकुले और चोज मरी बातोंका जो गहरा पुट रहता था, वह जल्दी मुलाये नहीं मूलता था। प्रायः 'भारतिमत्र' की बहुत-सी बात महीनों, बल्कि वर्षोतक ध्यानमे बनी रहनेवाली होती थीं। आज भी लोग उनकी रचनाएँ पढकर बहुत-कुछ आनन्द ले सकते और बहुत-कुछ सीख सकते है, पर उनका सचा आनन्द तो वही लोग ले चुके है, जो इस शताब्दीके आरम्भमें 'भारत-मित्र' के ताजा-ताजा अंक पढते थे। अब तो उनकी कहानी मात्र रह गई है।

'भारतिमत्र' की जो पहली चीज मेरे लिये सबसे अधिक आकर्षक हुई, वह 'शिवशम्भुका चिट्ठा' नामक लेख-माला थी। इस लेख-मालाका एक लेख पढ चुकनेके बाद दूसरा लेख जल्दीसे-जल्दी पाने और पढ़ने की जो उत्कंठा मुक्तमे होती थी, वह मैं हो जानता हूँ। डाक आते ही मेरा हाथ सबसे पहले 'भारतिमत्र' पर जाता था और मैं उक्त लेख दो-दो तीन-तीन बार पढ़ता और प्रायः दूसरोंको सुनाया करता था। गुष्तजीकी उत्कृष्ट कल्पना-शक्ति और लेखन-शैली उक्त लेख-मालामें कदाचित् अपनी पराकाष्ठा तक पहुँची थी। आज जो छोग वह छेख-माछा पढेंगे, वे सहजमें समम सकेंगे कि गुप्तजी कितनी ड्य कोटिके विचारशीछ छेखक थे और उनमें कितना उत्कट देश-प्रेम था। अपने देशकी परम्परा और इतिहासका ध्यान रखते हुए अपने समयमे अपने देश और देश-वासियोंकी जो दुर्दशा वे देखते थे, उससे उनके भावुक हृदय पर बहुत गहरी चोट छगती थी और उक्त छेख-माछा उस गहरी चोटकी प्रतिक्रिया मात्र थी। पर वह प्रतिक्रिया भी कितनी सुन्दर, कितनी प्रभावोत्पादक और कितनी ठिकानेकी थी।

इस लेख-मालाके समाप्त हो जानेपर मेरे मनमे इस प्रकारकी कुछ और लेख-मालाएं पढ़नेकी कामना उत्पन्न हुई। कुछ ही दिन बाद संयोगसे उस कामनाकी पूर्तिका एक दूसरा सुयोग आ पहुँचा। इस बार 'भारतिमत्र' में फुलर साहबके नाम शाइस्ता खांके खत प्रकाशित हुए। उन खतों में गुप्तजीने जिस निर्भीकतासे फुलरको फटकारा था, वह उन्हींका हिस्सा था और खूबी यह थी कि वह फटकार शाइस्ता खांके मुँहसे सुनवाई गई थी। उसमे अंग्रेजो और अंग्रेजी शासनके दोषोकी धिज्ञयां उडाते हुए फुलरको खूब आडे हाथों लिया गया था और अन्तमे कहा गया था कि खबरदार, पुराना जमाना लानेकी कभी कोशिश न करना। अंग्रेजोकी 'त्यारी बीबी' (मुसलमानो) को उन्होने 'भोली बीबी' कहा था और हिन्दुओंको 'होशियार बीबी'।

गुप्तजीके लेखोंमें मुसे सबसे अधिक आनन्द आया 'भाषाकी अनिस्थरता' शीर्षक लेखोंमें। ख० आचार्य महावीरप्रसादजी द्विवेदी भाषाकी शुद्धताके बहुत बड़े पक्षपाती थे और उन्होंने अपने समयकी भाषा-सम्बन्धी भूलोंकी 'सरखती' में विस्तृत चर्चा की थी। भाषाकी शुद्धताका मुसे भी पुराना रोग था। अतः मैंने द्विवेदीजीका वह लेख

बहुत ध्यानपूर्वेक पढा और उससे बहुत-सी बाते सीखी थीं। फिर जब 'भारतिमत्र' में गुप्तजीने 'आत्माराम' के नामसे उक्त लेखकी करारी आलोचना की और द्विवेदीजीकी भाषा-सम्बन्धी बहुत-सी भूले दिखलाई, तब मुक्ते भाषा-सम्बन्धी और भी अधिक शिक्षा मिली और मैंने समक लिया कि गुप्तजी भाषा-शुद्धताके बहुत बडे पण्डित और पारखी है। यद्यपि बादमे द्विवेदीजीने ख० विद्वद्वर पं० गोविन्दनारायणजी मिश्रसे 'बंगवासी' में 'आत्मारामकी टे-टे' नामक लेख-मालामें गुप्तजीकी बातोंका उत्तर दिलवाया था, पर वह अधिकतर शास्त्रीय चर्चा थी और संस्कृत, प्राकृत आदि ज्याकरणोंके जटिल और दुरूह नियमो पर आश्रित थी। जो हो, उन दिनों हिन्दीके बडे-बडे विद्वानोंका वह दंगल देखने ही योग्य था।

गुप्तजी बडे हॅसोड थे और उनका विनोद ऊँचे दर्जेका होता था। उन दिनो प्रकाशित होनेवाले पत्रोंमें अधिकतर पत्र 'भारत जीवन' में आया करते थे और मैं वे पत्र बराबर देखता था, पर जब गुप्तजीकी लिखी हुई उन समाचारपत्रोंकी आलोचना पढ़ता था, तब मैं यह देखकर दंग रह जाता था कि वह आलोचना कितनी तथ्यपूर्ण है और कैसी सटीक बैठती है। एक बार किसी पत्र (कदाचित् उद्यपुरके 'सज्जन कीर्त्ति सुधाकर') के सम्बन्धमें उन्होंने लिखा था कि इसमें एक विज्ञापन छपा है, जिसके अक्षर इतने धिसे-पिसे है कि जल्दी कुछ पढ़ा ही नहीं जाता। बहुत परिश्रम करनेपर पता चला कि इसमें लिखा है कि इस प्रेसमे छपाईका काम बहुत अच्छा होता है। जब द्विवेदीजीने 'सरस्वती' में अपना बनाया हुआ 'कल्स् अल्हइत' का आल्हा छापकर गुप्तजी पर अनेक व्यंग किये थे, तब दो ही चार दिन बाद 'भारतिमत्र' में 'सरस्वती' के उस अंकके लेखोंकी प्रशंसा करते हुए गुप्तजीने उस आल्हाकी कुछ ऐसे ढंगसे सराहना की थी कि पढनेवाले सममें कि उस आल्हाकी

व्यंग्योके लक्ष्य वे (स्वयं गुप्तजी) नहीं हैं, बल्कि वह यों ही साधारण रूपमें लिखा गया है। अर्थात् द्विवेदीजीका सारा वार उन्होंने जरा-सी बातमें हॅसकर हवा कर दिया था।

गुप्तजी किव भी थे और 'भारतिमत्र' में प्रायः उनकी किवताएँ निकला करती थीं। मैं वे किवताएँ भी बहुत चावसे पढ़ा करता था। गुप्तजीके सम्बन्धकी और उनके जमानेकी बहुत-सी बाते हैं, विस्तार-भयसे मैं यहां उन सबका उल्लेख नहीं कर सकता। पर यह निश्चित है कि गुप्तजी अपने समयमें हिन्दी-जगत्के देदीप्यमान नक्षत्र थे। जो बाते मुक्ते उनकी रचनाओं में मिलती थीं, वे कहीं नामको भी दिखाई नहीं देती थीं और उनके इन्हीं गुणोंके कारण मैंने बाल्यावस्थासे ही उन्हें अपना आदर्श मान रखा था और मैं सममता हूँ कि जो लोग हिन्दीके लेखक बनना चाहते हों, उन्हें भी गुप्तजीको अपना आदर्श मानना चाहिये और उनकी रचनाओंको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये।

स्वर्गीय गुप्तजीके दर्शनोका सौभाग्य मुक्ते अपने जीवनमे एक ही बार प्राप्त हुआ था। सन् १६०६ के आरम्ममे मैं स्व० पं० दुर्गाप्रसादजी मिश्रके साथ 'भारतिमत्र' कार्यालयमें गया था। मैं कलकत्ते जाकर बिना अपने आदर्शके दर्शन किये नहीं रह सकता था। मेरे आग्रह पर ही मिश्रजी मुक्ते अपने साथ गुप्तजीके पास ले गये थे। मेरी अवस्था उस समय १५-१६ वर्षकी थी। उस समयके ठहाके और चुटीली बाते मैं अपने जीवनमे भूल नहीं सकता। चलते समय नत-मस्तक होकर मैंने गुप्तजीको प्रणाम किया। तब मुक्ते आशीर्वाद मिला था—'जीते रहो, हिन्दीकी सेवा करो।'

### २३

# एक महत्त्वपूर्ण बात

( श्री० रायकृष्णदासजी )

रतेन्दुके अस्त हो जाने पर तो एक बार हिन्दी-जगत् महान अन्धकारमे दूब गया। इतने बडे आलोकके अदृश्य होने पर ऐसी प्रतिक्रिया खाभाविक थी, किन्तु ज्योंही यह प्रतिक्रिया दूर हुई कि हमारा ध्यान उस भारकी ओर गया जो भारतेन्दु हमपर छोड गये थे और शीघही हम हिन्दीकी यानको आगे बढानेमे संलग्न हो गए। राधाकृष्णदास भारतेन्दुके एक लघु संस्करण थे। उनके अतिरिक्त हमारे बीच प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट तथा चौधरी बद्री-नारायण डपाध्याय सरीखे व्यक्ति भी विद्यमान थे। दुर्गाप्रसाद मिश्र कलकत्तेमे हिन्दीका कार्य कर रहे थे, लजाशंकर मा बम्बईमे। राजा रामपाल सिह यू० पी० के एक मुख्य कार्यकर्ता थे।

१६ वीं शतीके अन्तिम दशकमें भारतेन्दुका अधूरा कार्य पूरी प्रगति पर था। वहींसे हिन्दीका दूसरा उत्थान मानना पडेगा। नागरी-प्रचारिणी सभा, चन्द्रकान्ता, सुदर्शन, सरस्वती आदि १८६० से १६०० तककी देन हैं। उन दिनों यू० पी० में एक ऐसा व्यक्तित्व आगे आखुका था, जिसने हिन्दी, सनातनधर्म, राजनीति और शिक्षाके लिये वह काम किया, जो अपने ढंगका अनोखा है। मालवीयजी महाराज एक स्कूल मास्टर और सम्पादकसे किस भांति एक प्रकाण्ड वटवृक्षकी भांति उन्नत, विस्तृत और बहुशाख हुए, यह बतानेकी आवश्यकता नहीं।

सन् १८८६ की बात है। मथुरामे भारतधर्म महामण्डलका अधि-वेशन हो रहा था। मालवीयजी महाराज भी उसमे पधारे थे। वहीं उनकी पैनी दृष्टि गुप्तजीकी विशोषताको छख गई। तब तक वे उर्दृके छेखक थे। किन्तु माछवीयजी महाराजने उन्हें हिन्दीमे खीच छिया।

सचमुच महामनाकी यह देन हिन्दीकी एक अद्वितीय विभूति थी। हिन्दी-जगत्मे आते ही, आरम्भसे ही, गुप्तजीकी छेखनीकी धूम मच गई और उन्होने अपना सिका जमा लिया। वे हिन्दीको जो नयापन प्रदान कर गये है—जिस शैलीका निर्माण कर गये है—उसमे आज भी ताजगी है।

उस सम्बन्धमे एक महत्त्वपूर्ण बात याद आती है। उसे तिनक द्रविड प्राणायामपूर्वक कहना ठीक होगा—

गुप्तजीको गये तीन वर्ष बीत चुके थे, जब १६१० ई० काशी-नागरी-प्रचारिणी सभाने हिन्दो-साहित्य-सम्मेळनका समारम्भ किया। हिन्दी-जगत् एक अभूतपूर्व उत्साह और उद्वेळनसे परिपूर्ण हो गया, उसी समय आचार्य द्विवेदीजी मेरे अतिथि होकर आये। मेरा अहोभाग्य था। सबेरेसे शाम तक साहित्यिकोंका तांता लगा रहता, मेरा घर एक साहित्यिक तीर्थ बन गया।

मैंने इस सुयोग्यका लाभ उठाया। मैं आचार्य द्विवेदीजीके चरणों में एक जिज्ञासुके रूपमे निरत रहता और अपनी जानकारी बढाता। एक प्रसंगवश मैंने उनसे जिज्ञासा की—आपकी रायमे सबसे अच्छी हिन्दी कौन लिखता है ? उन्होंने कहा—"अच्छी हिन्दी बस एक व्यक्ति लिखता था—बालसुकुन्द गुप्त।"

कहनेकी आवश्यकता नहीं कि द्विवेदीजी स्वयं एक शैलीकार थे। फलतः गुप्तजीके सम्बन्धमें उनका यह मत अत्यधिक महत्व रखता है। यद्यपि गुप्तजी और द्विवेदीजीमें अनेक साहित्यिक विषयोंको लेकर प्रायः मतभेद रहा, किन्तु द्विवेदीजी सत्यिनष्ठ व्यक्ति थे। वे गुप्तजीकी सरस शैलीके कायल थे, अतएव उन्होंने मुक्तकंठसे यह बात व्यक्त की थी।

### 38

# श्रद्धाके दो-चार विशीर्ण पुष्प

[ परिंडत हरिहरस्वरूपजी शर्मा शास्त्री, बी० ए० ]

्राप्तजीके में संस्मरण क्या लिखू १ मेंने जबसे होश संभाला और जबसे मेंने यह जाना कि पिता एक पूज्य व्यक्ति है, उसी समयसे मेंने यह भी समभा कि पिताके तुल्य हो पितृव्य भी आद्रकी वस्तु है। गुप्तजीका और मेरे पूज्य पिता श्री पं० दीनद्यालु शर्मा व्याख्यान-वाचस्पतिका सगे भाइयोसे भी अधिक गहरा और अकृत्रिम प्रेम था। सगे भाइयोंमे तो बहुत दफा मगड़े होते देखे गये है, परन्तु इन दोनों भाइयोंमे जन्मभर कभी कोई मन-मुटाव ही किसी भी विषयको लेकर न हुआ। उक्त दोनों महानुभावोंके स्वाभाविक श्रेमकी गहराईका विचार करनेसे ऐसा प्रतीत होता है, मानो वे पहले जन्मके बहुत निकटके वन्धु रहे हो। इसल्ये गुप्तजीके प्रति मेरे मनमें श्रद्धा और भक्ति उत्ती ही हट और गहरी है, जितनी पूज्य पण्डितजीके लिये।

उक्त दोनो विभूतियोंने हरियाना-प्रान्तके रोहतक जिलेका नाम अपने जन्मसे उज्ज्वल किया। गुप्तजीने गुड़ियानी नामके कस्बेमे, जो मज़र तहसीलमें हैं, जन्म लिया था और पं० दीनद्यालुजीका जन्म-स्थान क्रज्जर था। बाल्य-अवस्थासे ही एक ही तहसीलमें पैदा होनेके कारण दोनोंमें मैत्री हो गई थी। प्रारम्भमें दोनो उर्दूके किव और लेखक थे, इस कारण एक दूसरेसे प्रेम करते थे। अपनी विद्यार्थी-अवस्थामें दोनो "अवधपश्च" लखनऊके लेखक बने। उसमें किवता भेजते थे, फिर देखते थे कि किसकी किवता कितनी पसन्द की गई। गुप्तजीकी किवताका तखल्छस था "शाद्" और पण्डितजीका था "खुरसन्द्"। मज्जर उस समय उजडी नवाबीका एक कस्वा था, वहाँ उर्दूके मुशायरे होते रहते थे। पण्डितजीने एक "रिफाहेआम—सोसाइटी" मज्जरमे बना रक्खी थी, जिसके हिन्दू मुसलमान सभी सदस्य थे। एक मुसलमान सज्जन मौल्यी गुलामनवी उसके सभापित थे। उसके द्वारा मुशायरे (किव-सम्मेलन) होते रहते थे। गुप्तजीकी उर्दू किवताएं उन सम्मेलनोंमें भी पढी जाती थीं और अन्य किवताओंसे अधिक पसन्द की थीं। इन मुशायरोंमें गुप्तजीका एक मित्र मुसलमान किव उस इलाकेकी देहाती भाषामे समस्या-पूर्तियां किया करता था, जो हास्यरसका समा बांध देती थीं। उक्त किवका तखल्लुस था 'उजडु'। पाठकोंके मनोरंजनकी दृष्टिसे उसकी एक देहाती भाषाकी किवताका नमूना नीचे दिया जाता है। एक तरह थी "जोशे जुनू है आमदे फसले बहार है।" इस समस्यापर गुप्तजी, पण्डितजी तथा अन्य किवयोने किव-ताएँ किटी। अन्तमे 'उजडु'जीकी वारी आई। उन्होने बन्द कहे—

"कं कूदते फिरें सें मदरसामे छोहरे, ज्यूं कूदै यारो खेतमे हिरणाकी डार सै।" "के होठ सें नरम के जणू काची काकडी, टुक आसक ने चखा दे, तेरा ताबेदार सै।' "तौंह चाल म्हारे खेतमें कैसी बहार सै, एक ओड खड़या बाजरा एक ओड ज्वार सै।"

उस समय तक न सनातनधर्मके रहस्यका दोनोंको पता था, न हिन्दी-सेवाका खयाछ था। बादमें जीवनका क्रम बदछा। कुछ ऐसे कारण उत्पन्न हुये, जिनसे पण्डितजीका ध्यान धर्मकी गिरी हुई दशा की ओर गया और उनको यह आन्तरिक प्रेरणा हुई कि धर्मकी जागृति होना आवश्यक है। उन्हीं दिनों कांग्रेसका दूसरा अधिवेशन भारतकी

## श्रद्धाके दो-चार विशीर्गा पुष्प

राजनीतिके भीष्म दादा भाई नौरोजीके सभापतित्व में हुआ। उसमें पंडित जी 'कोहेनूर"-पत्रके सम्पादककी हैसियतसे शरीक हुए। उसी समय काग्रेसके मंचपर स्वर्गीय पं० मदनमोहनजी मालबीयसे पंण्डित जीकी पहली बार मुलाकात हुई और आपसकी सलाहसे यह निश्चय हुआ कि सनातनधर्मका भी काम्रेसके सदृश विशाल संगठन किया जाय। इसी निश्चयके फलस्वरूप आगे चलकर हरिद्वारमे श्री भारत धर्म महामण्डलकी नींव डाली गई थी। "अखबारे-चुनार"के सम्पादक गुप्तजी पंडितजीके साथ थे। उसके बाद पहला बडा मोर्चा लाहौरमे लगाया गया। उस समय गुग्त जी लाहौरके "कोहेनूर"के सम्पादक थे। वहाँ पण्डितजीने लगातार एक महीने तक प्रतिदिन व्याख्यान देकर वहाँके दूषित वातावरणको धर्मानुकूछ बनाया और सनातनधर्म सभाकी स्थापना की । इस आन्दोलनके प्रथम दिन जब कहीं भी सभा करनेको स्थान न मिला, तो अनारकलीके एक साधारणसे दिल्ली-वालोंके शिव-मन्दिरमे दोनों मित्रोंने एक सभाका आयोजन किया था। कोई साथी न था। पण्डितजी खुद ही एक ताँगेमे बैठकर पहले सभाके नोटिस शहरमे बांट आये और फिर कपड़े बदलकर सभाके समय व्याख्याता बनकर पहुँच गये। सभामें दरी बिछानेको न मिली । दोनों मित्र मुंशी हरसुख रायके "कोहेनूर" अखबारके द्फ्तरकी एक फटी-सी द्री छेकर सभा-स्थानमें पहुँचे और द्रीको दोनो मित्रोने स्वयं मिलकर बिछाया। दरीका एक कोना पण्डितजीके हाथमे था और दूसरा कोना था गुप्तजीके हाथमें। दोनों मित्रोके उद्योगसे वही लाहोर जो महीना भर पहले रावणकी लंकापुरी बना हुआ था, रामकी अयोग्या नगरीके रूपमें परिणत हो गया। छाहौरका मोर्चा फतह करनेसे उनकी धाक सारे पंजाबमे और फिर सारे भारतमे जम गई। उसके बाद दोनों मित्रोंने सलाह की कि पण्डितजी बोले और गुप्तजी

लिखे। इस व्रतको दोनोंने अपने जीवनकालके अन्त तक निभाया। दोनों मित्र सुख और दुःखमें एक दूसरेके साथ खड़े रहे और एकने दूसरेको किसी भी लोभ, भय या दावाबसे घोखा नहीं दिया। पण्डितजीके बहुतसे लोग विरोधी भी हुए और उनके मिशनको धका पहुँचाया। परन्तु गुप्तजी ध्रुव नक्षत्रकी तरह उनके सहायकके रूपमे अटल अपने स्थानपर आदिसे अन्त तक डटे रहे। गुप्तजीकी लेखनीके द्वारा हिन्दू-धर्म और हिन्दू-जातिकी जो स्थायी सेवा हुई है, उसके कारण हिन्दी-जगत्की तरह हिन्दू-जगत्मे भी उनका स्थान सुरक्षित है।

हिन्दी-जगत्मे गुप्तजी एक स्वतंत्र शैलीके प्रवर्त्तक हुए। उनका एक अपना युग ही पृथक् है। जो कुछ लिखा, नये ढंगसे लिखा। बोल्डचालकी हिन्दीकी शैली गुप्तजीकी अपनी नीजी थी। "दरबारे अकबरी" और "आंबेहयात"—नामकी दोनों पोथियोको, जो सरल और बामुहावरा उर्दूमें लिखी गई है, गुप्तजी बहुत पसन्द करते थे। कई बार उनके मुखसे यह सुना गया कि उक्त पुस्तकोकी लेखनशैली हिन्दीके लेखकोंको भी अपनानी चाहिये। अब जब देशको स्वतन्त्रता मिली है और यह प्रश्न सामने आया है कि कैसी भाषा व्यवहारकी भाषा बन सकती है, तब इसका उपयुक्त उत्तर यही होगा कि जिसकी दागबेल श्री गुप्तजी ६० वर्ष पहले डाल गये थे। वास्तवमे वे प्रचलित और व्यवहार योग्य हिन्दीके परमाचार्य थे। उनकी-सी गुद्गुदी उत्पन्न करनेवाली सची और मार्मिक आलोचना, हॅसते-हॅसते पेट फुला देनेवाले मीठे मजाकभरे लेख हिन्दी-जगत्की मूल्यवान् सम्पत्ति हैं।

राजनीतिके अतिरिक्त वह साहित्य-सम्बन्धी आलोचना भी जब करनेपर उतरते थे, तब खूब ही करते थे। "भाषाकी अनस्थिरता" शीर्षकसे जो लम्बी लेखमाला उनकी प्रकाशित हुई है, जिसके द्वारा उन्होंने सम्पादकाचार्य स्वर्गीय पंठ महावीरप्रसादजी द्विवेदीके साथ

## श्रद्धाके दो-चार विशीर्गा पुष्प

साहित्य-चर्चा चलाई थी—वह हिन्दी-दुनियाके लिये समालोचना-शास्त्रकी परम मीमासा है। अपने पक्षका समर्थन करनेमें जैसी प्रबल युक्तियों और अद्भुत तर्कोंकी उद्भावना वे करते थे, उसको देखते उन्हें हिन्दीका जानसन कहनेको जी चाहता है।

गुप्तजीको प्रभुने बडी बामजाक तबीयत दी थी। हम तो उनके बच्चे थे, पर हमसे भी जब वे मजाक करनेपर उतरते थे, तब खूब हॅसते-हॅसाते थे। मेरे हाथमें एक दिन अमरकोष देखा। कहने छगे— आरम्भसे सुनाओ, क्या पढा है। मैंने पहछा रछोक पढा। कहने छगे—बाह, तुमको ठीक पाठ तक नहीं आता। इसका गुद्ध पाठ तो इस प्रकार है—"यस्य ज्ञान द्या सिन्धोः, छगा धक्का गिरा पडा।" मैं छोटा-सा था। मुभे यह पाठ सुनकर बडा मजा आया। अबतक उनका गुद्ध किया हुआ यह पाठ मुभे याद है।

एक दिन हमे चौपाईका यह दुकडा सुनाकर अर्थ पूछा—'चले राम धर सीस रजाई'। हमने सीधा अर्थ बता दिया कि रामचन्द्रजी अपने पिताकी रजा अर्थात् आज्ञा लेकर बनको चल पड़े। गुप्तजीने कहा—नहीं, यह अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि बनमे रहनेमें ओढने-बिछानेका कष्ट होगा,—यह सोचकर रामचन्द्रजी अपने सिरपर 'रजाई' रखकर बनको चल पड़े। हमें उनके इस अर्थको सुनकर बहुत आनन्द आया। हमारे पूछनेपर उन्होंने ऐसी अनेक चौपाइयोंके इसी प्रकारके विनोदात्मक अर्थ सुनाये। सबके लिखनेसे लेख बढेगा। तात्पर्य यह है कि उनके मिजा जमें विनोद बहुत था।

पण्डितजी सुनाया करते थे कि एक दिन वह ब्रह्म और अद्वैतवाद पर एक लम्बा भाषण कलकत्तेमें देकर आये। गुप्तजी सभामें, साथ थे। लोगोंमें भाषणकी बड़ी तारीफ हुई, बडी तालियां बजीं। गुप्तजीने भी घर आकर कहा—आजका व्याख्यान बहुत अच्छा रहा। पण्डितजी को पता था कि ये वेसे ही कह रहे है, क्यों कि भाषण वे कभी ध्यानसे न सुनते थे। पण्डितजीने पूछा कि अच्छा, बताओ, हमने क्या कहा था, जिसे आप अच्छा बतलाते हो? गुप्तजीने उत्तर दिया कि यह हम कुछ नहीं जानते कि आपने क्या कहा, क्यों कि जो ब्रह्म और जीवका भगडा आपने भोया वह तो लोहें के चने थे, जो हमसे नहीं चबाये जाते। पर लोग आपकी बातों से खुश हुए, इससे हम भी खुश है कि आपने कुछ अच्छी ही बाते कही होगी। पण्डितजीने कहा कि खैर, तब ध्यान न दिया, अब जरा देर बैठकर समम लीजिये कि हमने क्या कहा था। गुप्तजीने कहा—नहीं, यह हमसे न होगा। धर्मका रूप आपने समम लिया है, वह हमारे लिये भी काफी है। आप जिसे धर्म कहते जाओगे, उसे हम मानते जायंगे। अन्त समयमें यदि आप धर्मात्मा निकले और आपका विमान स्वर्गको चला, तो उसका पाया पकडकर हम भी लटक जायंगे।

तबीयतमे बडी बेवाकी थी। पण्डितजी हैदराबाद दक्षिण गये।
महाराजा सर कृष्णप्रसाद उस समय वहाँके वजीर आजम थे। पडितजी
उनके अतिथि थे। महाराजा उर्दूके अच्छे किव और ठेखक थे।
पण्डितजीने महाराजासे गुप्तजीका जिक्र किया। गुप्तजीका और महाराजाका किवताका उपनाम इत्तफाकसे 'शाद' था। इस कारण महाराजको
उनसे मिळनेकी प्रबळ इच्छा हुई। पण्डितजीने गुप्तजीको हैदराबाद
आनेको छिखा। गुप्तजीने उत्तर दिया कि मेरे "भारतिमत्र" पत्रको २) रु०
वार्षिक देकर जो प्राहक पढता है, वही मेरे छिये महाराजा कृष्णप्रसाद
है। यदि महाराजको मुसे जानना है कि मैं क्या हूँ, तो उनसे किहये
कि २) रु० वार्षिक भेजकर "भारतिमत्र" के प्राहक बने और उसे पढ़ा
करे। मुसे आनेका अवकाश नहीं है। यह उनके विचारोंकी स्वतन्त्रता

## श्रद्धाके दो-चार विशीर्ण पुष्प

और मस्तीका नमूना है। हैदराबादमे अच्छा मनसब मिछनेपर महाकंवि जौकने जो कहा था कि:—

"कौन जाये जो़क ये दिल्ली की गलियां छोडकर।" इस उक्तिको मानो गुप्तजीने फिरसे नया जीवन दे डाला।

वनका निधन दिल्लीके लाला लक्ष्मीनारायणकी धर्मशालामें हुआ। वे बीमार होकर इलाज करानेके लिये दिल्ली आये और स्टेशनके पास उक्त धर्मशालामें ठहरें। पण्डितजीको धीमारीको खबर दी गई। वे एक लम्बा दौरा लगा गहे थे। सब काम लोडकर वे दिल्ली आये। जिस समय पण्डितजी दिल्ली पहुँचे,तो गुप्तजीकी बीमारी बहुत वट चुकी थी। दोनो जन्मभरके मित्रोकी आंखे चार हुई और एक दूसरेको स्लाकर दोनो पृथक् हुए। धर्मशाला उम समय तक प्री बनी भी न थी। लाला लक्ष्मीनारायण पण्डितजीके पास आये और कहा—"पण्डितजी, यह तो बडा अपशक्तन हुआ। मेरी धर्मशालाकी तो अभी तक 'प्रतिष्ठा' भी नहीं हुई है और आरम्भमे ही इसमें यह मृत्यु हो गई।" पण्डितजीने लालाजीको सममाते हुए कहा कि लालाजी, आपको इस बातकी चिन्ता न होनी चाहिये। आपकी धर्मशालाकी असली 'प्रतिष्ठा' तो अब हुई है, जिसमें भारतकी एक विभूतिने अन्तिम समाधि ली है। गुप्तजीके नामके साथ आपकी धर्मशालाका नाम भी हिन्दीके इतिहासमें आजसे अमर हो गया। यह सुनकर लालाजीकी घवराहट दूर हुई।

मुक्ते यह जानकर वडी प्रसन्नता हुई कि भाई नवलिकशोरजी आदरास्पद गुप्तजीकी पुण्य स्मृतिके रक्षार्थ उनकी एक जीवनी और उनके लेखो तथा अन्य कृतियोंका संप्रह प्रकाशित कर रहे है और इस कार्यमें मेरे प्रेमास्पद भाई पण्डित काबरमलजी शर्मा कई माससे सब काम छोडकर जुटे हुए है। ये दोनों भाई धन्य है, जो श्री गुप्तजीके

श्राद्ध-महायज्ञमें ऐसी तत्परतासे छगे है। उस स्वर्गीय महान् आत्माकी पिवत्र स्मृतिमें भेट की जानेवाछी श्रद्धाञ्जिलकी पिवत्र पुष्प-राँशिमें सिम्मिलित करनेके उद्देश्यसे मैं भी इन विखरे हुए संस्मरणों द्वारा दो-चार विशीर्ण पुष्प अपण करता हूँ।

### २५

## गुप्तजीका व्यङ्ग और हास्य

[ले०—परिंडत श्रीनारायसाजी चतुर्वेदी, एम० ए०]

है, ज्यंग समम सकता है और हास्य पर मुस्कुरा सकता है। जो ज्यक्ति जितना ही अधिक 'प्रकृत' होता है, उसमें हास्य या ज्यंग सममनेकी भात्रा उतनी ही अधिक होती है। पागलोमें हास्य या ज्यंग सममनेकी भात्रा जाती रहती है। वे शब्दोका वाच्यार्थ ही ले सकते है। उनका ज्यंग्यार्थ उनकी समममें नहीं आता। जब तक कोई ज्यक्ति हास-परिहास सममता है, तब तक यह निश्चय है कि उसका दिमाग ठीक ठिकाने है।

जो बात न्यक्तियों पर लागू है, वही बहुत कुछ साहित्य पर भी बैठती है। खस्य साहित्य श्वस्य समाजका प्रतिबिम्ब है और यदि समाजमे विकृति आ गई है तो उसका प्रभाव उसके साहित्य पर पड़ना अवश्यम्भावी और अनिवार्य है। सौभाग्यसे आधुनिक हिन्दी-साहित्य अपने आरम्भ काल ही से प्रकृतस्य रहा है, क्योंकि भारतेन्दुजीकी कृतियों ही से हमें न्यंग-विनोदके छीटे मिलने लगते है। यह परम्परा

### गुप्तजीका व्यङ्ग श्रौर हास्य

प्रतापनारायण मिश्र, प्रेमधनजी आदिने जीवित रखी और इस शताब्दीके आरम्भमें जब हिन्दी-पत्रकारिता निखरने छगी, तब उसमे इसकी भी यथेष्ट मात्रा देखनेको मिछी। तत्काछीन पत्रकार-साहित्यमें इस जीवन-दायिनी स्फूर्तिका प्रवेश करानेवाछोमें खगींय बाबू बालमुकुन्दजी गुप्तका स्थान प्रमुख है।

्श्री बालमुकुन्द्जी गुप्तमें हास्य और व्यंगकी अद्भुत प्रतिभा थी। पत्रकार होनेके कारण उन्हें सामयिक विषयों पर आलोचना भी करनी पड़ती थी। अन्य पत्रकारोकी भांति वे गम्भीर लेखो और टिप्पणियों द्वारा तो आलोचना करते ही थे, किन्तु उनकी विशेषता यह थी कि वे बहुत ही चुभनेवाली और चुटीली कविताओं के द्वारा भी अपने शिकार \* की मरम्मत कर देते थे और यह 'मरम्मत' इतनी चुटीली, मार्मिक और सुन्द्र होती थी कि पाठकों को आलोचित विषयके हास्यास्पद और 'मूह' होनेका पूर्ण विश्वास हो जाता था, जिसका होना अनेक तकोंसे भी कठिन था।

किन्तु गुप्तजीने गद्यमे व्यंगकी एक गम्भीर किन्तु चुटीछी शैछी चलाई थी, जो उनकी अपनी थी और उनके पहिले और उनके बाद किसीने उस शैलीमें उनके समान सफलता नहीं पाई। उन्होंने लाई कर्जनके नाम 'शिवशम्भके चिट्टे' लिखे, जो राजनैतिक व्यंग-साहित्यके रल है। उनको लिखकर उन्होंने हिन्दी-साहित्यको एंक ऐसी देन दी, जो भाषाके शंलियोके विद्यार्थियों और साहित्य-प्रेमियोके लिये प्रेरणाप्रद तथा मननीय वस्तु है। इन 'चिट्टो' के अध्ययनसे इस बातका पता, लगता है कि गुप्तजीको राजनैतिक विषयों और समस्याओंका कितना गहरा ज्ञान था और उनकी विश्लेषण करनेकी शक्ति कितनी पैनी थी। इन

<sup>\*</sup> शिकार यहाँ Victim के अर्थमें है।

'चिट्टो' की भाषा सजीव और चुभती हुई है, उनके तर्कके मर्भवेधी बाण तीक्ष्ण व्यंगमे बुक्ताकर चलाये गये है, जो अपने शिकारको बहुत दिनोंके लिये आहत कर देते है और पाठकोंकी दृष्टिमें उसकी कर्ल्ड खोलकर रख देते है।

श्रिष्शम मंगडी है, किन्तु है विद्युद्ध और घोर भारतीय। राजनैतिक प्रश्नोंको देखनेके लिये उनके पास केवल एकमात्र दृष्टिकोण है—
भारतीय। जो भारतके लिये अहितकर है, उसे वे सहन नहीं कर
सकते। कूटनीतिके शत-शत आवरणोंमें लिपटे हुए भारतके लिये
अहितकर सरकारी कामोंके आवरणोंको व्यंगकी ज्वालासे भरमकर वे
उन्हें पाठकोंके सामने नग्न रूपमें रख देते हैं, जिससे उन्हें उनके सबे
स्वरूपका ज्ञान हो जाता है। उनके व्यंगके तापमे लाई कर्जनके तडकभडकदार कामोका सुनहली मुलम्मा ग्रायव हो जाता है और उनकी
असलियत सामने आ जाती है। अकाट्य तर्क और प्रमाणोंको
पिडताऊ ढंगसे भारी-भरकम शब्दावलीमें न लपेटकर 'शिवशम्भु'
सरल और सुबोध ढंगसे कहते हैं और उपमाएँ और उदाहरण भी ऐसे
देते हैं, जो साधारण पाठकोंके लिये अगम्य न हो। फिर भी इन
'चिट्टों' की भाषाका प्रवाह स्निग्ध और अवाध है और उनके शब्दोंका
चुनाव बड़ी दक्षताके साथ किया गया है। दो उद्धरण देखिये। यह
प्रसंग बंग-विच्छेदका है। शिवशम्भु इस सम्बन्धमें कहते हैं:—

"सब ज्योंका त्यों है। बङ्गदेशको भूमि जहां थी वहां है और उसका हरेक नगर और गांव जहां था वहीं है। कलकत्ता उठाकर चीरापूजीके पहाड़ पर नहीं रख दिया गया और शिलांग उडकर हुगलीके पुल पर नहीं आ बैठा। पूर्व और पश्चिम बंगालके बीचमें कोई नहर नहीं खुद गई और दोनोंको अलग-अलग करनेके लिये बीचमें कोई चीनकी-सी दीवार नहीं बन गई है। पूर्व बंगाल पश्चिम बंगालसे अलग हो जाने पर भी अंगरेजी शासन ही मे बना हुआ है और पश्चिम बंगाल भी पहलेकी भांति उसी शासनमें है। किसी बातमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। खाली खयाली लड़ाई है। बंग-तिच्छेद करके माई लाईने अपना एक खयाल पूरा किया है। इस्तैफा देकर भी एक खयाल ही पूरा किया और इस्तैफा मंजूर हो जाने पर इस देशमे पड़े रहकर भी श्रीमान प्रिन्स आफ वेल्सके खागत तक ठहरना एक खयाल मात्र है।"

दिली दरबारके सम्बन्धमें यह व्यंगपूर्ण खरी आलोचना देखिये —

"माई लार्ड । लड़कपनमे इस बूढ़े भद्गडको बुलबुलका वडा
चाव था। गांवमे कितने ही शौकीन बुलबुलबाज थे। वह बुलबुले
पकडते थे, पालते थे और लडाते थे, बालक शिवशम्मु शम्मी बुलबुल
लडानेका चाव नही रखता था। केवल एक बुलबुलको हाथपर बिठा
कर ही प्रसन्न होना चाहता था। पर ब्राह्मणकुमारको बुलबुल कैसे
मिले १ पिताको यह भय कि बालकको बुलबुल दी तो वह मार देगा,
हत्या होगी। अथवा उसके हाथसे बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा।
बहुत अनुरोधसे यदि पिताने किसी मित्रकी बुलबुल किसी दिन ला
भी दी तो वह एक घण्टेसे अधिक नहीं रहने पाती थी। वह भी पिताकी

उपर्युक्त उद्धरणोंमें गुप्तजीकी गद्यकी शैलीके नम्नेके सिवाय, उनकी लेखनीके चमत्कार और शक्तिका भी उदाहरण विद्यमान है। इतने मनोरंजक ढंगसे इतनी चुभती हुई और पतेकी बात कह देना केवल सिद्धहस्त लेखकका ही काम है।

केवल गद्यमे ही नहीं, पद्यमें भी वे राजनैतिक विषयोपर व्यंग कस दिया करते थे। लाई कर्जनने एक बार हिन्दुस्तानियोंको 'भूठा' कह दिया था। उसपर गुप्तजीने एक व्यंग-कविता लिखी। उसकी कुछ पंक्तियां ये है— महम जो कहें वही कान्न, तुम तो हो कोरे पतछ्न। हमसे सचकी सुनो कहानी, जिससे मरे भूठकी नानी। सच है सभ्य देशकी चीज, तुमको उसकी कहाँ तमीज। औरोंको भूठा बतछाना, अपने सचकी डींग उड़ाना। ये ही पका सचापन है, सच कहना तो कचापन है। बोछे और, करे कुछ और, यही सभ्य सच्चेके तौर। मनमें कुछ, मुँहमें कुछ और, यही सत्य है कर छो गौर। मुठको जो सच कर दिखछावे, सो ही सचा साधु कहावे।

बंग-भंगका परिणाम विलायत पर स्वदेशी आन्दोलनके कारण अच्छा नहीं हुआ। विलायती कपड़ेके बहिष्कारके कारण वहाँके व्यापारको बडा धक्का लगा। 'कर्जनाना' (गर्जन-तर्जनके वजन पर) नामक कविता में उन्होंने कर्जनसे कहलाया है—

किसने मन्चेस्टरको सडकों सडको पर टकराया किसने मलमल औं कपडोंको आंधीमे उडवाया १ "किया है मैंने" बोले कर्जन रेज करेगी चेम्बर मूत मरे इसका हरजाना जब पहुंचूं अपने घर।

गुप्तजीकी व्यापक दृष्टि राजनीति तक ही सीमित नहीं थी। तत्का-छीन सामाजिक क्रान्ति और पाश्चात्य सभ्यताके आक्रमणकी अशिवता को वे सममते थे। उन्हें पाश्चात्य आचार और पाश्चात्य वस्तुओंकी अंधी नकल पसंद न थी, और वे समय-समय पर उनका मजाक उड़ाया करते थे। 'सभ्य बीबीकी चिट्ठी" में उन्होने एक ऐसी महिलासे, जिसका विवाह 'देशी' व्यक्तिसे हो गया है, कहलाया है—

बताओ आके मेरे पाप, किस तरह पूरी होगी आस ? हॅसी आती है सुन-सुनकर, बताता नहीं कहां है घर।

## गुप्तजीका व्यग श्रौर हास्य

चमन फूळा है किस जां पर, कहां है बेळोंका 'बावर' ? कहां है 'टेनिसघर' दिखळाव, कहां मछळीका बना तळाव ? वात वह अगळी सब सटकी, बहू जब थी मैं घूँघट की ? मजा अब सुख का पाया है, स्वाद शिक्षा का आया है। खुळे अब नैन नींद गई टूट, बुद्धिके पर आये है फूट । घुटावे क्यों पिजड़ेमें दम, नही कुछ अंधी चिड़िया हम। पढ़े हम सुखसे ळिटरेचर, सैकडों कितता शेक्सपियर। पढ़े है कितने ही दर्शन, ळाक, मिळ, बेंथम, हैमिल्टन। सुने सीखे कितने ही ठेक्चर, ळिबटीं ठाजिक और कळचर। फराडे, हर्शळका विज्ञान, हैक्सळे, हिंडळका कर ध्यान। सभोको कर डाला है पार, पढ़े है नाविळ कई हजार। लिखे मैंने डासिगके ढंग, और 'सिंगिग' है उसके संग। बस अब देखूं दिखळाऊँगी, और सिखूं सिखळाऊँगी। सदा सुन्दर तितळी बनकर, उड़ूंगी फूळो-फूळो पर। सुना भी ळाळा मौघूदास। किस तरह होगी पूरी आस?

गुप्तजीने अपने समयकी सभी समस्याओं पर व्यग करके उनकी कमजोरियां और उनकी तर्क-हीनता एवम् निःसारता दिखलाई, किन्तु वे केवल व्यंग ही नहीं लिखते थे। विशुद्ध हास्यके लिखनेमें भी वे सिद्धहस्त थे। उनके एक पडोसीकी बुड्दी भेंस मर गई। इससे उन्हें बड़ा दुःख हुआ। भेंसके मरनेका दुःख अखाभाविक मात्रामें देखकर उन्होंने 'भेंसका मर्सिया' नामक कविता लिखी थी। किन्तु साहित्यक दृष्टिसे उनको व्यंग-विनोदकी सर्वोत्तम कृति 'भेंसका स्वर्ग' है। भार-तीयजनका आलस्य, उनका अल्प संतोष, उनका दुधारपन—सभी भेंसके समान है। आलसियोंका खर्ग भेंसका स्वर्ग है।

इस प्रकार हम देखते है कि गुप्तजीने हिन्दी-साहित्यमे सामयिक प्रश्नोंपर क्रमपूर्वक व्यंग-विनोद लिखनेकी परम्परा आरम्भ की । उनकी चलाई परम्परा आज भी हिन्दी-पत्रोमें चल रही है । कहा है कि "अनुकरण सबसे बड़ी प्रशंसा है ।" हिन्दी-संसार उनका अनुकरण करके उनका हृदयसे आदर कर रहा है, अवश्य ही उनके व्यंगमे वे किमयाँ पाई जाती है, जो प्रारम्भिक तथा परम्पराहीन कृतियोंकी मिलती है । उनके पास पूर्ववतीं पंडितोके बनाये मापदण्ड न थे । किन्तु यह एक अंशमें ही असुविधा थी, क्योंकि परम्पराओंसे बंधे न रहनेके कारण उनकी रचनाओंमे ताजगी थी । उनमे एक विशेष प्रकारकी स्पष्टता और सिधाई थी, जो बादकी कृतियोकी कृतिमतामे बहुधा मन्द हो जाती है । आजका व्यंग-साहित्य अधिक उन्नत, अधिक तीला, अधिक 'मखमल्रमे ल्येटा' और अधिक 'शर्करा-मण्डित' है । उसकी ध्वनि अधिक गहरी है । किन्तु गुप्तजीके व्यंगमे कुछ बात ही अनोली थी । उसमे जो स्वाभाविकता थी, और हृदयमे गुद्गुदाने तथा मर्मस्थल पर हलकी चोट करनेकी जो शक्ति थी, वह आज कम देखनेको मिलती है ।

गुप्तजी हिन्दीके इतिहासमें उन स्मरणीय घुरंघरोमे सम्मिछित किये जायंगे, जिनके त्याग, छगन, अथक परिश्रम और हिन्दीके अनन्य और एकिनष्ठ प्रेम तथा सेवाके कारण हिन्दी अपनी वर्तमान अवस्थामे पहुँची है। नई पीढ़ीके छोगोको, जो उस समय पैदा हुए जब हिन्दी प्रतिष्ठित हो चुकी थी, यह समम्मना कठिन है कि एक ऐसा भी समय था जब हिन्दीकी सेवा करना या उसकी बात भी करना कठिनाइयों और द्रिताको निमंत्रण देना था। उन दिनों केवछ वे ही छोग हिन्दीकी सेवा करनेको आगे आते थे, जिनमें दूरदर्शिता होती, जो भारतीयताके अनन्य प्रेमी होते, जो यह विश्वास करते कि देशको एकतारूपी सूत्रमें ही बाँधा जा सकता है और जो इस देशके अगणित अशिक्षित छोगोंको

## गुप्तजीका व्यग श्रीर हास्य

शिक्षित करनेका । र उनमें ज्ञानके विस्तारका एकमात्र साधन हिन्दीको य ही साथ जिनमें अपने विश्वास और भावनाओं के समभते थे। छिये त्याग अ तपस्या करनेकी शक्ति होती। गुप्तजीकी गणना हमारी हिन्दोके वि. ल भवनकी उन्ही आधार-शिलाओमें है। किन्तु वे आधारशिलाके सिवाय कुछ और भी थे-वे साहित्यके इतिहासमे एक नवीन अध्याय भी थे। हिन्दीके आरम्भिक परिश्रमशील युगकी गम्भी-रता और भारी-भरकम शैछियोंके बीच वे मन्द मुसकान और उल्लास तथा चोज, चुटकी और चुहलको लेकर साहित्यमे आनन्दामृतकी वर्षा करते हुए सामने आये। आजके संघर्षपूर्ण युगमें, जिसमें मतभेदो, वादोंके विवादों और नाना प्रकारकी मानसिक, भौतिक और नैतिक कठिनाइयोके कारण केवल व्यक्तियोके ही नहीं, प्रत्युत सारे समाजके स्नायुतन्तु तनाव पर हैं, मानसिक स्वास्थ्यके छिये 'हास्य' हमारी सामु-हिक आवश्यकता है। आज हमे गुप्तजीको याद, इसी कारण विशेष-रूपसे आती है। व्यक्तियों और समाजको प्रकृतस्य करनेके लिये और इसके मानसिक तनावको मिटानेके लिये हॅसीके फौवारेकी आव-श्यकता है, जो कही अपनी हलकी फ़ुहारसे, कहीं तेज धारसे और कहीं केवल छीटोंसे ही हमारे गर्म मिलाब्कको कुछ शीतल कर दे। गप्तजीके प्रदर्शित मार्ग पर चलकर हम समाजका कल्याण कर सकते है और उनका अनुकरण ही उनके प्रति सर्वोत्तम प्रकारका सम्मान प्रदर्शन है।



## गुप्तजीका सचा स्मारक

[ श्री मौलिचन्द्र शर्मा, एम० ए० ]

हिन्दीके नवनिर्माणके युगारम्भकी उषा-वेलामे जिन साधकोंने हिन्दीको उसका वर्त्तमान रूप दिया था, उनमेसे एक थे श्री बाल-मुकुन्दजी गुप्त।

हिन्दीका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। उसमे अनेक बोलियोका समावेश रहा है और है। उस समय जब राज-भाषाका मुकुट फारसीके सिरसे उतारकर अंगरेजीने धारण किया था और जब अन्य प्रान्तोंमें वहाँकी जन-भाषाओको साँस लेनेका अवसर मिला था, तब भी हिन्दीके क्षेत्रपर जन-भाषाके व्याकरणका अवलम्ब ले फारसी, उर्दके छद्मरूपमे अवतरित हुई थी। इस कारण हिन्दीको बंगला, मराठी, गुजरातीके समान भी अवसर नहीं मिला।

सद्की भांति हिन्दीका रूप बोलियोंके अनुसार अलग-अलग प्रदेशोमें अलग-अलग था। किवतामें ब्रज-भाषा, अवधी, डिंगल, पञ्जाबी, मैथिली आदिका अपना-अपना खान था। गद्य बहुत कम लिखा जाता था, दूसरी ओर उर्दूमें राज-भाषा होनेके कारण गद्यकी रचना आवश्यक हो गई। उस गद्यका आधार हिन्दी प्रदेशकी प्रधान राजधानी—दिल्ली और लखनऊकी बोली बनी, यही बोली जिसे हिन्दीके ऐतिहासिकोने "खड़ी बोली" नाम दिया है। जहाँ दिल्ली, लखनऊके छैलो और मुन्शियोंकी बोलचालके मुहाबरेने उर्दूको चुस्त बनाया, वहाँ अरबी, फ़ारसीसे नये-नये पारिभाषिक शब्द गढकर उसकी

### गुप्तजीका सचा स्मारक

समृद्धि और योग्यता सम्पादित की गई। इधर हिन्दी सदाकी भांति पुराणवाचकों और पुरोहितोंके कथा-उपदेशों तथा सेठ-साहूकारोंके हुण्डी-पचों, भक्तोंके पदों और जनताके जीवनमें अनेक रूपोंमें चल रही थी। भारतकी बलवती तात्त्विक और सास्कृति एकता यदि सहायक न होती, तो हिन्दी-क्षेत्रका बोलियोंके अनुसार प्रदेशोमे विभाजित और लिझ-भिन्न हो जाना निश्चित था। उन दिनों जिन जन-नायकोंने इस तात्त्विक एकताको पहचान हिन्दीके संवर्द्धनके कार्यमें भाग लिया, उन्होंने इस देशके शरीर और आत्मा—दोनों ही को बचा लिया।

इस मूलभूत ऐक्चका अनुभव मुमे अपने वचपनमे ही अपने जन्म-स्थान दिल्लीके निकट हरियाणा प्रदेशके मज्जर नगरमें होने लगा था। मन्दिरोंमें बाबाजीके साथ जाता, तो देखता था कि अवधी, ब्रज, राजस्थानी और पञ्जाबीके पद सब लोग एक समान गाते थे, यद्यपि उन लोगोंमेंसे एक भी ऐसा न था, जो इनमेसे एकको भी अपनी बोली कह सके। तुलसी, सूर, मीरा, दादू, नानक सभीकी भाषा हरियाणेकी बोलीसे भिन्न है, परन्तु ये सभी पद हरियाणेके उस नगरमे गाये जाते थे।

इसी तात्त्विक एकताने खडी बोळीके आधार पर भारतीय तत्त्वोंको छेकर हिन्दीको उसका वर्त्तमान रूप दिया। परन्तु भारतेन्दु हरिश्चन्द्र सदृश एक-दोको छोड खरी और चुस्त हिन्दी छिखनेवाछे अभी बहुत कम थे। सभी हिन्दीवाळोंको, जो उर्दू भी जानते हों, अपनी भाषाके गठनमें कुछ कमी दीखा करती थी। वाक्य शिथिल, बन्ध ढीले, उसमें वह धार नहीं थी, जो पार हो जाय।

वावू वालमुकुन्दजी गुप्तने हिन्दीके शिथिल बन्धोंको बाँधा, वाक्योकी चूले बैठाई और मुहावरेके शिकंजेमें दबाकर उन्हें कसा और फिर इस सबल शक्षको न्यंग और अनुमितार्थताकी सान पर चढाकर धारदार और पैना बनाया। उन्होंने भारी-भरकम और कृट शब्दोंके बोफिल

और बेडौळ अर्लकारोंकी हॅसळी-हमेळ और कड़े-पछेळी न पहना हिन्दीको हळके-फुळके और सर्वप्रिय चमकते हुये जनभाषाके प्रयोगों द्वारा आभूषितकर 'नागरी' बनाया।

मेरी बाल्यकालकी स्मृतियोमें गुप्तजीका बहुत वडा स्थान है। मेरे पूज्य पिताजी के जीवनके साथ उनके जीवनका इतना निकट सम्बन्ध था कि उनकी चर्चा हमारे घरकी अनिवार्य नित्य घटना थी।

इन दोनोंका जन्म दिल्लीके निकट हिन्दीभाषी रोहतक जिलेके मज्जर और गुडियानी नगरोंमें हुआ था। दोनोंका विद्यारम्भ फारसी-उर्दू से हुआ। दोनोंहीमें अपनी संस्कृति, भाषा, धर्म, परम्परा और समाजके उत्थानके लिये अन्त.प्रेरणा थी। दोनोंमें असाधारण योग्यता, दृद्रता, मनस्विता और त्याग थे। और स्वभावत दोनो युवावस्थाके आरम्भमें ही मित्र बन गये थे। दोनों उर्दू के लेखक, कलमके धनी और पत्र-सम्पादक थे। परन्तु पिताजी वक्ता भी थे। उनकी वाणीमें वह रस, ओज और प्रभाव था कि अपने समयके वे हिन्दीके अद्वितीय वक्ता माने जाते थे और इस देशकी कृतज्ञ जनताने उन्हें 'व्याख्यानवाचस्पति' कह उनका सम्मान किया था।

जब कांग्रेसका जन्म हुआ, तो पिताजी उधर खिचे। कांग्रेसके दूसरे अधिवेशनमें, जो उसका पहला खुला अधिवेशन था, १८८६ में पिताजी और मालवीयजीमें आपसमे परिचय हुआ। पिताजीने उनसे अपना यह विचार कहा कि इसी प्रकार समस्त देशके धार्मिक पुनरुत्थानके लिये एक मंच बनाया जाय। यही विचार जब उन्होंने गुप्तजीसे कहा, तो गुप्तजीने सोचा कि अपढ़ देशमें छुपे शब्दका उतना प्रभाव और प्रचार नहीं हो सकता, जितना बोले हुए शब्दका। वे स्वयं वक्ता न थे।

<sup>\*</sup> स्वनामधन्य व्याख्यानवाचस्पति पडित दीनदयाञ्जजी शर्मा ।

अतः उन्होंने सुमाव दिया—"भाई साहब, आप लिखना छोड़िये। आप बोलिये और मैं लिख़्ँगा।" और जब तक वे जिये, एक बोलते रहे और दूसरे लिखते रहे। इन दोनोंकी यह युक्ति कालके सिवा कोई न तोड सका।

जिस उद्देश्यको छेकर दोनों उठे थे, उसकी पूर्ति उर्दूसे न होती देख दोनों हिन्दीकी ओर भुके। जिनका "अदालत और आजादी" नामक छेख १८८६ की कांग्रेसमे छापकर बांटा गया था और उस अधिवेशनके स्वागताध्यक्ष पंडित अयोध्यानाथने जिसे पढ़कर कहा था कि "कूजेमें दर्या बन्द कर दिया गया है," वे "मुशी" दीनद्यालु हिन्दी और संस्कृत पढ़कर "पंडित" दीनद्यालु शर्मा बने। बाबू बालमुकुन्द गुप्त लाहौरका "कोहेन्र" छोड हिन्दी-पत्र-सम्पादक बने। गुप्तजीने "भारतिमत्र"को अपने समयके हिन्दी-साप्ताहिकोंमें अग्रगण्य बनाया। वे हिन्दी-सम्पादकोंमें अग्रगण्य थे।

भारतीय राजनीति जब उम हो चली थी, तब गुप्तजीकी कलमने बडा काम किया था। लार्ड कर्जनको सम्बोधितकर लिखे गये "शिव शमु के चिट्ठे" उनकी प्रखर राष्ट्रियता और उदात्त किन्तु संयत लेखन-शैलीके उदाहरण हैं। वह पैनापन और वह चोट है, जो दिलमे जगह बनाती है। आज भी जब हिन्दी बहुत आगे बढ़ चुकी है, गुप्तजीके वे लेख पत्राकार-कलाके शिक्षार्थियोंके लिये पाठ्यक्रममें रखे जाने योग्य है।

वर्णनमें गुप्तजी बहुत ऊँचे कलाकार थे। छोटे-छोटे वाक्यों और सर्वसाधारण शब्दो द्वारा वे ऐसे प्रखर, प्राजल और प्रभावोत्पादक चित्र खींचते थे कि पाठकोंकी मानस-आंखोंके आगे दृश्य प्रत्यक्ष आ खड़े होते थे। "आंखों देखी" शीर्षक से उन्होंने उस धर्मान्दोलनका इतिहास लिखा था, जो पूज्य पं० दीनद्यालुजीने पंजाबमें तब आरम्भ किया था, जब कोई सहायक न था, जब पण्डितजीके धर्म-विषयक भाषणके लिये मन्दिरोंमें भी स्थान न मिलता था। और जब बहुत कठिनाईसे एक

मन्दिरमें स्थान मिलने पर पंडितजी और गुज़जीने अपने हाथो दरी विद्वाकर एकने बोलना और दूसरेने सुनना आरम्भ किया था। कैसे इस कृष्णार्जुन-संवादसे बढ़कर सहस्रोकी भीडके साथ एक मास पश्चात् धर्मके जयघोष, गाजे-बाजे और चॅवर-छत्रके साथ वे लाहौरकी सड़कोंसे जुलुसमें ले जाये गये थे, यह सब गुप्तजीकी लेखिनी ही लिख सकती थी। वैसा सजीव चित्र मिलना कठिन है।

गुप्तजी सिद्धान्ती थे। कड़े हिन्दू थे। परन्तु धर्म-विषयक विवादोमें फॅसना उन्हें पसन्द न था। पण्डितजीके दर्शन-विषयक भाषण तो उन्हें सुनने ही पडते थे, परन्तु वे कहा करते थे—''यह छोहेके चने तुम ही चवाओ, हम तो भक्तिकी माखन-मिश्रीके ग्राहक है।" उनका मन रस चाहता था, शुष्क तर्कवाद नहीं।

गुप्तजी जहाँ गम्भीर थे, वहाँ जीवन पर हॅसनेकी भी उनमें पूर्ण सामर्थ्य थी। उनके 'टेसू' देशके सार्वजनिक जीवनके शब्दोंमें खेचे गये कार्टून होते थे। उनमें सब कुछ कह जाते थे।

वे हॅसोड़ तो थे ही, साथमें आत्माभिमानी भी थे। पिताजीको सार्वजिनक कामोंके छिये धनिकोसे चन्दा छेना पडता था। एक बार कछकत्ते
में एक ऐसे सेठके पास उन्हें जाना था, जो पीछे ही नहीं, दहिने-बाये भी
मोटे-मोटे तिकये रख गुदगुदे गहे पर बैठते थे, सामने एक बडा बक्स
रहता था। इस प्रकार उनके छम्बोदरके दर्शन कम होते थे, केवछ उर्द्धभाग ही दिखाई देता था। पिताजीने चाहा कि गुप्तजी भी चछे। गुप्तजी
मूँ महाकर बोछे—"मैं उसके पास जाऊँ १ वह तो कब्रमें बैठता है।"
पिताजीने कहा कि तो क्या हुआ, वह कब्रसे उठकर आपका अभिवादन
करेगा। गुप्तजी हाजिर जवाब तो थे ही, तुरन्त बोछे—"ऐसे कब्रसे उठनेवार्लोकी गृति आप ही कर सकते है, मेरे बसका रोग नहीं।"

### गुप्तजीका सच्चा स्मारक

वैश्य होते हुये भी गुप्तजीको धनका मोह कभी नहीं हुआ। वे लेखक और पत्रकार थे, कलाकार थे। तितिक्षा, गरीबी, त्याग और मान उनका सहज स्वभाव था। कलकत्तोमें उनके जातिभाई लाखों-करोडों बटोर रहे थे, पर वे जीवन-भर अपनी प्रतिमाके फूल बखरनेमें लगे रहे। उन्होंने संग्रह नहीं, दान किया। न कुछ चाहा, न मांगा। जो मिला, उसी पर सन्तोष किया और कभी किसीसे न द्वे। स्वतंत्र पत्रकारके जीवनके लिये जो आदर्श होना चाहिये, उसका वे उठवल उदाहरण थे।

हिन्दी राष्ट्रभाषा बन रही है। अनेक गृढ शास्त्रोके लिये उसका गृढ गम्भीर पारिभाषिकतापूर्ण रूप भी होगा। परन्तु सार्वजनिक कार्योंके लिये तो उसका सरल जनभाषावाला रूप ही उपयोगी रहेगा। शायद कुछ लोग उसोके लिये 'हिन्दुस्तानी' नामका प्रयोग करते है। मैं न इस नामका समर्थक हूँ, न उस मनोवृत्ति और तर्कपद्धतिका, जो इसकी पृष्ठभूमि है। परन्तु यदि सरल, सुबोध, सर्विप्रय भाषा किसीको चाहिये, तो उसे "भारतिमत्र"की पुरानी फाइले ढूँढ़कर श्री गुप्तजीके लेख देखने चाहिये। कई दशाब्दियाँ बीत जाने पर भी उनकी उपमा वे स्वयं ही है।

में चाहता हूं कि गुप्तजीके चुने हुये छेखों और कविताओंका संप्रह प्रकाशित किया जाय। "भारतिमत्र" की पुरानी फाइछोंका मिछना अब सहज नहीं, अतः उनमें बिखरे इन रह्मोंको सदाके छिये बचा रखनेका उद्योग होना चाहिये। गुप्तजीकी छेखावछी हिन्दी-जगत्की अमूल्य निधि है, जिसे बचा रखना हमारा कर्त्तव्य है। यही श्री गुप्तजीका वास्तविक श्राद्ध होगा और यही उनका सचा स्मारक।

#### २७

## निर्भीक गुप्तजी

### [ सेंड गोविन्ददासजी मालपानी ]

बालमुकुन्द गुप्तके समयसे अब हिन्दी-जगत्में आकाश-पातालका अन्तर हो गया है। केवल हिन्दी-पत्रोंको ही लीजिये। अब देशके प्रत्येक भागसे सहस्रोकी संख्यामें लपनेवाले हिन्दी दैनिक, साप्ताहिक और मासिक निकल रहे है। परन्तु खेद है कि इस प्रवाहमे उस प्रतिभा का कौशल बहुत कम ही दिखाई देता है, जो गुप्तजीमें थी। गुप्तजी द्वारा सम्पादित "भारतिमत्र"के किसी भी अंकको उठाकर देखिये। आपके हृद्यको स्पर्श कर जानेवाली कोई-न-कोई सामग्री अवश्य मिल जायगी। किसी अंकमें यदि कोई चुटीला लेख मिलेगा तो किसीमें गंभीर कविता, किसीमें हास्यकी फुल्मड़ी मिलेगी तो किसीमें निरुत्तर कर देनेवाली आलोचना। गुप्तजीकी प्रतिभा इतनी बहुमुखी थी कि साहित्यका कोई भी अंग उसका स्पर्श पाकर जगमगा उठता था। आजकलके पत्रोंको बिद गुप्तजी जैसे सम्पादक मिल जाय, तो निश्चय ही अद्वितीय हो जाय।

गुप्तजी अपने विरोधियोंको मुँहतोड उत्तर दिया करते थे। ऐसा करते समय उनकी प्रतिभा और भी प्रखर हो उठती थी। आचार्य महावीरप्रसादजी द्विवेदीसे उनकी अच्छी नोंक-फोंक हुआ करती थी, परन्तु वह साहित्य-क्षेत्रका प्रेममय आदान-प्रदान ही था। द्विवेदी उनके विरोधी नहीं, सहक्षेत्री ही थे। वास्तविक विरोधी तो वे व्यक्ति थे, जो देशकी स्वतन्त्रता, संस्कृति, सभ्यता और भाषाका विरोध करते थे। इन्हें गुप्तजीने खूब ही आडे हाथों छिया है। "शिवशम्भुके चिट्टे और खतों"मे

## निर्भीक गुप्तजी

तथा रफुट कविताओं में उनकी अच्छी आलोचना की गई है। किसी चिट्ठें में देशद्रोहीका पश्चात्ताप भर दिया गया है, तो किसीमें देशको गुलाम बनानेवाली नौकरशाहीको खरी-खरी सुनाई गई है। इनमें शाइस्ताखा और सर सैयद अहमदखाँके ख़त बड़े महत्त्वपूर्ण है। इसी प्रकार "सर सैयदका बुढापा" और "उर्दूको उत्तर" शीर्षक किताएँ भी अकाट्य तकों से युक्त है। ये सभी रचनाये गुप्रजीको हिन्दी-साहित्यमें सदा अमर रखेंगी।

गुप्तजी भारतीय स्वतन्त्रताके एक निर्भीक सिपाही थे। खतन्त्र भारत की भावी पीढियाँ गुप्तजीके दिनोकी कल्पना भी न कर सकेगी। छाई कर्जनके कालकी अपमानजनक परतन्त्रतावस्थामे किसीको द्वी जवानसे भी शासकोके विरुद्ध बोलनेका साहस नहीं होता था। परन्तु गुप्तजीं की निर्भीक लेखनी मानो पूर्णतः निडर थी। बंगालके गवनर तथा भारत के गवनर-जनरलकी आलोचना करनेमे वे कभी नहीं चूकते थे। शिव-शम्भुके चिट्ठे इसके जीते-जागते प्रमाण है। अपनी निर्भीक रचनाओं द्वारा गुप्तजी हिन्दी-पत्रों और पत्रकारोंके समक्ष एक ऊँचा आदर्श छोड़ गये हैं, जिसे लक्ष्य बनाकर हिन्दीके वर्तमान पत्र और पत्रकार अपना भविष्य उज्वल बना सकते है।



#### २८

# गुप्तजी—कविके रूपमें

[ कविवर श्री रामघारी सिहजी 'दिनकर' ]

गींय बाबू बालमुकुन्द गुप्तका नाम किवके रूपमे कम, आलोचक और निबन्धकारके रूपमें अधिक विख्यात है। हिन्दी भाषा और साहित्यके इतिहासमें वे एक उचकोटिके पत्रकारके रूपमे भी समाहत है। सुगठित एवं प्राजल गद्यके वे एक ऐसे आचार्य हो गये है, जिनका लोहा आचार्य द्विवेटीजीको भी मानना पडा था। किन्तु, पद्य भी उन्होंने कम नहीं लिखे और उनके समयमे हिन्दी-किवताकी जो अवस्था थी, उसे देखते हुए उनके पद्य उपेक्षणीय तो नहीं हो कहे जा सकते।

गुप्रजीकी किवताके साथ न्याय करनेके लिये यह आवश्यक है कि हम उनके समयको ध्यानमे रखे तथा यह बात भी याद रखे कि, प्राय, पञ्चीस वर्षकी उम्र तक हिन्दी-भाषासे उनका कोई विशेष सम्पर्क नहीं था। आरम्भमे उन्होने अपने लिये उर्दू-पत्रकारका जीवन चुना था। हिन्दीके क्षेत्रमे तो वे बादको आये और वह भी मालवीयजीके अनुल्लंघनीय आग्रहके कारण।

तुलसीदासके बाद हिन्दी-साहित्यमे सबसे वडी क्रान्ति भारतेन्दु-युगमें हुई। साहित्यके अन्य क्षेत्रोंकी बात तो जाने दीजिये, एक कविता के ही क्षेत्रमे भारतेन्दुजीने क्या परिवर्त्तन कर दिखाया। इसे वे ही समम सकते है, जिन्होंने भारतेन्दुके पूर्ववर्ती कवि पजनेस और द्विजदेवकी रचनाओंके साथ भारतेन्दु-काव्यका तुलनात्मक अध्ययन किया हो। यह ठीक है कि भारतेन्दु-काव्यकी सरसता उनके इत्तराधिकारियोकी रचनाओंमे नहीं मिलती, किन्तु अपनी रचनाओंके द्वारा भारतेन्द्रजीने साहित्यकी भूमिमें जो अभिनव बीज गिराये थे, उनमें से एक भी विनष्ट नहीं हुआ तथा उनकी मृत्युके पचास वर्ष बादतक हिन्दी-साहित्यमें जो भी हरीतिमा बिकसित होती रही है, वह किसी न किसी रूपमें भारतेन्द-कालीन क्रान्तिसे संबद्ध है। तफसी छमें न जाकर हम भारतेन्द्रकी दो बातोंका उल्लेख यहां करना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि भारतेन्द्रजीकी कितनी ही कविताओं में हम एक ऐसा नवीन स्वर पाते है, जो पहलेके सभी स्वरोंसे भिन्न है तथा जो हिन्दी कवितामे आगे चळकर उत्पन्न होनेवाले रोमाटिक आन्दोलनकी क्षीण, किन्त, सनिश्चित पूर्व सूचना देता है। और दूसरी बात यह है कि भारतेन्दुजीने पहले-पहल समकालीन दुरवस्थाओंको साहिसके कोमल हृदयमें स्थान देना आरम्भ किया तथा कविताके माध्यमका उपयोग वे जन-चेतनाको जगानेके लिये करने लगे। इस प्रकार वे सिर्फ रोमाटिक आन्दोलनके ही पूर्वपुरुष नहीं, बल्कि, हिन्दीके प्रगतिवादी आन्दोलनके भी पिताके समान है।

भारतेन्दुजीने रोमाटिक धाराकी जो सूचन दी थी, वह उनके बाद बहुत दिनों तक इतिवृत्तात्मकताके सिकता-समृहमें विलीन-सी पड़ी रही और बीसवीं सदीके दूसरे दशकसे पूर्व उसका स्पष्ट उद्रेक कहीं भी दिखाई नहीं पडा। किन्तु, प्रगतिवादी धाराका जो उत्स उनकी वाणीमे फूटा था, उसने कभी भी विश्राम नहीं लिया तथा उनके उत्तराधिकारियों में से जो भी किव किवताकी ओर उन्मुख हुए, उन्होने अपने समयकी देश-दशाको जरूर प्रमुखता दी।

इस दृष्टिसे बाबू बालमुकुन्द गुप्त भारतेन्द्रुके सचे वारिसोंमें से थे। उनके पद्योमें सोंद्यकी सृष्टि कम, समयके चित्रणका प्रयास कहीं अधिक है। उनका काल्य-काल काप्रसके जन्मके तीन-चार साल बाद प्रारम्भ होता है। अतएव हम देखते है कि राजनीतिकी ओर वे भारतेन्द्रकी तरह सावधान रहकर संकेत नहीं करते, बल्कि, उन्हें जो कुछ कहना होता है, इसे वे बड़ी ही निर्भीकतासे कह जाते हैं। खदेशी अन्दोळनके समय उन्होंने जो किवताएँ छिखी थीं, वे तो प्रायख्तनी ही निर्भीक है, जितनी कांग्रेस आन्दोळनके समय छिखी गई अन्य किवयोंकी किवताएँ मानी जा सककी है। इंगळेंडमें छिबरळ पार्टीकी जीतके समय सन् १६०६ ई० में उनकी "पाछिटिकळ होळी" नामक जो रचना "भारतिमत्र"में छपी थी, उसमे उन्होंने बड़ी स्पष्टताके साथ उस सिद्धान्तका निरूपण कर दिया था, जिसपर भारतवर्ष प्रायस्त ४२ तक चळता रहा:—

ना कोई लिवरल ना कोई टोरी, जो परनाला सोही मोरी दोनोंका है पन्थ अघोरी होली है, भई होली है। करते फुलर विदेशी वर्जन सब गोरे करते है गर्जन जैसे मिण्टो वैसे कर्जन होली है, भई होली है।

क्कीसवीं सदीके अपरार्द्धका भारतवर्ष एक अपमानित, प्रताड़ित, रूण और दुर्भिक्ष-पीड़ित देश था। अंगरेजोने अपने शासनके साथ देशकी क्षातीपर जो अनेक अभिशाप छादे थे, उनमेंसे दीनता, अकाछ और प्लेगकी मयङ्करता अत्यन्त कराल थी तथा हिन्दीके तत्कालीन कवि शासकोंको किसी भी प्रकार क्षमा करनेकी मुद्रामें नहीं थे। प्लेगको तो भारतवासी सीधे अंगरेजोंकी देन समकते थे, जो बात बिलकुल ठीक

## गुप्तजी—कविके रूपमें

भी थी। गुप्तजीने "एकेंगकी भुतनी" नामक जो विचित्र कविता लिखी थी, इसमें एक स्थानपर हम प्लेगको अंगरेजोपर ही टूटते देखते है :—

**अावो आवो रे अंगरेज।** 

ठहरो ठहरो भागे कहाँ ? खाऊँगी पाऊँगी जहाँ, फोड खोपडी भेजा खाऊँ करके रेजारेज।

प्लेगको, उसे भारतमें लानेवाले अंगरेजोंपर ललकारनेमे जो एक प्रतिशोधात्मक भाव है, वह सहज ही समक्षमें आ जाता है। इसी कवितामें गुप्तजीने बूढोंपर भी एक कटु व्यंग किया है, जैसा व्यंग प्रत्येक युगके अल्हड़ नौजवान अपने समयके सत्तारूढ वयस्क लोगोको किया करते हैं। प्लेग कहती है:—

> कचे कचे लड़के खाऊँ युवती और जवान, बूढ़ेको नहीं हाथ लगाऊँ, बूढ़ा वेईमान।

जवानीका अर्थ है साहस, त्याग और प्रयोग करनेकी आकाक्षा है।
बुद्गापेकी निशानी अगति, रक्षण और अनुदारता है। गुप्तजीका वोट
जवानीके पक्षमें था। सर सैयद अहमद खाँने मुसलमानोंको कामेससे
बचे रहनेका जो उपदेश दिया था, उससे गुप्तजी तलमला उठे थे और
अपना क्षोभ उन्होंने "सर सैयदका बुद्गापा" नामक लम्बी कवितामें
प्रकट किया था, जिसकी आरम्भिक पंक्तियां ही भयंकर प्रहार
करनेवाली थीं:—

बहुत जी चुके बृढे बाबा, चिछये मौत बुछाती है, क्रोड़ सोच मौतसे मिछो जो सबका सोच मिटाती है।

उन्नीसवीं सदीके अपरार्द्धके किन अपने देशकी द्रिद्रता और समाजमें फैळी हुई निषमतासे किस प्रकार ऊने हुए थे, यह बात भी "सैयदका बुढ़ापा" शीर्षक किनतासे स्पष्ट माळ्म होती है। आश्चर्य यह है कि आज हम अपनेको प्रगतिवादी सिद्ध करनेके लिये किनतामें जितनी दलीलोंको एकत्र करनेके आदी हो गये हैं, वे सारी दलीलें गुप्तजीने बड़ी ही स्वाभाविकताके साथ पहले ही उपस्थित कर दी थीं :—

िहे धनियो । क्या दीन-जनोकी नहि सुनते हो हाहाकार १ जिसका मरे पडोसी भूखा, उसके भोजनको धिकार।"

×

्रिक्ट भी क्या नंगे-भूखो पर दृष्टि नहीं पडती होगी ? सड़क कूटनेवालोसे तो आंख कभी लड़ती होगी।" "कभी ध्यानमें उन दुखियोंकी दोन-दशा भी लाते हो ? जिनको पहरों गाड़ी घोड़ोंके पीछे दौड़ाते हो।" "लूके मारे पंखेवालेकी गति वह क्योंकर जाने ? शीतल खसकी टट्टीमें जो लेटा हो चादर ताने।"

इन पंक्तियोमें शैलीका वह निखार तो नहीं है, जो आज देखनेमें आता है, किन्तु कीन कह सकता है कि इनमें निक्षित किया गया सत्य कहींसे भी कमजोर है ?

सर सैयदकी फिलांसफीने देशका सत्यानाश किया। अगर सर सैयदका जन्म इस देशमें नहीं हुआ होता, तो सम्भव था मुसलमान कुछ अधिक हिम्मतसे काम होते और अपनी किस्मतकी होर कामेसके

# गुप्तजी—कविके रूपमें

साथ बांधकर राष्ट्रियताको शक्ति पहुँचाते, जिसके खिये काग्रेस दनसे बार-बार प्रार्थना कर रही थी। सर सैयदका विरोध दर्द-साहित्यमें महाकवि अकबरने बड़े जोरसे किया था। किन्तु, हिन्दी-कवितामें यह विरोध शायद गुप्तजीकी ही कवितामें ध्वनित हुआ है।

अकबरसे गुप्तजीकी समता और भी कई बातोंको लेकर है। दोनों ही अंगरेजोंके खिलाफ और उनके आलोचक थे। दोनों ही योरोपसे आनेवाली रौशनीको नापसन्द करते थे और दोनो ही सुधारोंके नारोंसे घबराते थे तथा दोनों ही ने अपने मतामतके प्रकाशनार्थ कटूक्तिपूर्ण पद्योंका माध्यम चुना था। किचनर और कर्जनके मगडमें जब कर्जन की हार हुई, तब अकबरने चार पंक्तियोका एक बन्द लिखा था, जिसकी "देखलो यह जन पै नर गालिब हुआ" नामक पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्हीं दिनों गुप्तजी भी कितनी ही पक्तियोमें कर्जनकी पूरी खबर ले रहे थे। किचनर सेनापित था और कर्जन वायसराय। अतएव वायसरायके हारनेपर उन्होंने आनन-फानन लिख दिया:—

"कलम करे कितनी ही चर-चर भालेके वह नहीं बराबर।"

एक बार कर्जनने हिन्दुस्तानियोको भूठा कह दिया था, जिसपर अकबर साहबने लिखा था —

"हम भूठे है तो आप हैं भूठोके बादशाह।"

अकबर साहबकी पंक्ति बडी ही सटीक बैठी है। किन्तु, इसी घटना पर गुप्तजीने भी कर्जनकी काफी खबर छी थी:—

"मनमें कुछ मुँहमें कुछ और—यही सत्य है कर छो गौर भूठको जो सचकर दिखळावे—सोही सच्चा साधु कहावे मुँह जिसका हो सके न बन्द—सममो उसे सच्चिदानन्द।" सुधारोंके प्रति जिस अनास्थाका परिचय अकबरने दिया है, इसी से गुप्तजी भी आक्रान्त थे। प्राचीन परम्पराके प्रतिनिधि होनेके कारण वे सुधारके प्रत्येक आन्दोलनको शंकाकी दृष्टि से देखते थे। कहीं-कहीं तो ऐसा माळ्म होता है, मानो सुधारोंके नारोंके बीच वास्तविकता ही उन्हें लुप्त होती दिखाई दे रही हो:—

हाथी यह सुधारका लोगो, पूँछ उधर भई पूँछ इधर आओ, आओ पता लगाओ, सूँड किधर भई मूँड किधर। इधरको देखो, उधरको देखो, जिधरको देखो दुम ही दुम बोल रहा हूँ, चाल रहा हूँ, सूड भी गुम भई मूँह भी गुम।

गुप्तजीने प्रकृति-वर्णन और भक्तिके भी पद्य छिखे है। किन्तु, साहित्यके इतिहासमें उनका वैसा महत्व नहीं, जैसा उनकी हास्य-मिश्रित कटुक्तियोंका। ये कटूक्तियां ही उनका वह शख्न थीं, जिनके माध्यमसे वे तत्काछीन सामाजिक व्यवस्थापर वार करते थे। आगे चछकर रूप तो इनका भी वदछ गया। किन्तु, यह धारा बहती ही गई और गुप्तजीसे बादवाछा साहित्य इस धाराको अब तक भी पुष्ट ही करता आया है।

गुप्तजीने कान्यकी प्रेरणा पं० प्रतापनारायणजी मिश्रसे ही थी और मिश्रजीके दृष्टिकोणका उनपर गहरा प्रभाव भी पड़ा था। इन महापुरुषोंकी किवताएँ आज उतनी गम्भीर भन्ने ही न दीख पडें, पर उस समय समाजमें जागरूकता तथा निर्भयता उत्पन्न करनेमें उन्होंने वडा काम किया था।



#### 38

# गुप्तजीकी हिन्दी-सेवा

[ परिंडत जगन्नाथप्रसादजी मिश्र, एम० ए०, काव्यतीर्थ ]

🔏 न्दी-गद्यके प्रारम्भिक विकास तथा भाषा-शैलीको परिमार्जित एवं ्रिप्रचिंत खरूप प्रदान करनेमें जिन साहित्य-सेवियोंने अनवरत प्रयास एवं साधना की थी, उनमें बाबू बाल्रमुकुन्दगुप्तजीका नाम अग्रगण्य है। गुप्तजी एक विलक्षण प्रतिमा लेकर अवतीर्ण हुए थे और उनकी इस प्रतिभाका परिचय हमे तत्कालीन साहित्यके विभिन्न क्षेत्रोमें जिस चमत्कारपूर्ण ढंगसे मिछता है, वैसा अन्य किसी भी साहित्यिकका नहीं मिलता। उनके पूर्व जो लोग हिन्दी-गद्य-शैलीके निर्माण एवं उनके रूप-विन्यासमें संख्य थे, उनकी विभिन्न शैलियोसे पृथक् गुप्तजी अपनी एक विशिष्ट शैळी छेकर चले। इस शैळीमे एक अजीब छोच और जिन्दादिली इनकी जैसी सर्वजन-बोधगम्य भाषाका प्रयोग इनके पूर्वके किसी लेखकने नहीं किया था। गुप्तजी हिन्दीके क्षेत्रमें पदार्पण करनेके पूर्व उर्दू-साहित्यमें अपनी प्रतिभाका चमत्कार और कलमका जौहर दिखा चुके थे। इसिछिये हिन्दीके क्षेत्रमें एक समाचारपत्र-सम्पादकके रूपमें पदार्पण करते ही उन्होंने संस्कृतिके तत्सम शब्दोंके साथ उर्दूके प्रचित शब्दोंका प्रयोग करके गद्यकी भाषा-शैळीको एक ऐसा सुष्ठु एवं प्रभावशाली रूप प्रदान किया कि उसके एक-एक शब्दमें जान आ गयी और सारे-के-सारे वाक्य प्रवाहपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी बन गये। गुप्तजीके पूर्व हिन्दीके समाचारपत्रोंकी कोई निश्चित और मुहावरेदार चळती शैली थी ही नहीं, - यदि हम ऐसा कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी।

गुप्तजीने ही सबसे पहले चुभते हुए झोटे-झोटे वाक्योंका प्रयोग करके हिन्दीके समाचारपत्रोंकी भाषा-श्रेलीकी दिशामें पथ-प्रदर्शकका काम किया। किस प्रकारके चलते शुब्दों और मुहावरोंका प्रयोग करके भाषा को परिमार्जित एवं प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है, इसका जैसा ज्ञान गुप्तजीको था, वैसा उनसे पूर्वके किसी पत्र-सम्पादकको था अथवा था अथवा नहीं—यह सन्देहास्पद् है। "भारतिमत्र" का सम्पादन करते हुए उन्होने समाचारपत्रके उपयुक्त एक ऐसी शैळीका प्रवर्तन किया, जिसकी परम्परा आजतक कायम है और उनके बादके कितने ही लेखकों और सम्पादकोने इसी शैलीका अनुसरण करके लेखकके रूपमें प्रसिद्धि प्राप्त की। उनकी शैलीमें गित है, प्रवाह है, जोर है और सबसे बढकर है उनके प्रखर व्यक्तित्वकी अमिट छाप। कहते है लेखककी शैली उसके व्यक्तित्वका निदर्शन करती है और यह ठीक भी है, क्योंकि शैळी-जीवन से कोई भिन्न वस्तु नहीं है। गुप्तजीके सम्बन्धमें यह उक्ति पूरी तरह चरितार्थ होती है। उनका चरित्र दृढ एवं तेजस्वी था। उनके जीवनमे ऐसे कितने ही अवसर आये जबकि उन्हें कर्त्तव्य-पथसे विचलित करने के लिये बड़ेसे बड़े प्रलोभन दिये गये। किन्तु सत्यनिष्ठाकी इस अग्नि-परीक्षामे तपकर उनका चरित्र और भी कुन्दनकी तरह निखर उठा। उनके नैतिक वल, उनके आत्मतेजकी महिमाके सामने कलकत्तेके तत्कालीन विलासी धन-कुवेरोकी गौरव-गरिमा किस तरह म्लान पड गयी थी, इसकी कहानियाँ आज भी सुनी जाती है। अपनी इस अविचलित सत्यिनष्ठा, कर्त्तव्यज्ञान एवं चारित्रिक दृढ़ताके कारण ही गुप्तजीने अपने सम्पादन-कालमें "भारतिमत्र"की एक ऐसी मर्यादा हिन्दी-पाठकोंके बीच स्थापित कर दी थी कि उनकी लेखनीका लोहा उनके विरोधी भी मानने लग थे और किसी सार्वजनिक प्रश्न या आन्दोलनके सम्बन्धमें उनके जो विचार "भारतिमत्र" के सम्पादकीय स्तम्भोंमें व्यक्त होते थे, उनकी

## गुप्तजीकी हिन्दी-सेवा

अवहेलना करना बड़े-से-बड़े समाज-पितयों के लिये भी सहज नहीं होता था। संपादन-कलाकी इस प्रतिष्ठा एवं गौरव-गिरमाको गुप्तजीने कभी क्षुण्ण नहीं होने दिया और इस रूपमें वह हिन्दी-पत्र-सम्पादको के लिये एक ऐसा आदर्श कायम कर गये है, जिसकी परम्पराको अम्लान रखकर हम निस्सन्देह पत्रकार-कलाके गौरवमे चार चांद लगा सकते है। गुप्तजी जानते थे कि एक पत्र-सम्पादक े लिये अपने कत्तंत्र्य एवं दायित्वका ज्ञान होना तथा उनके सम्बन्धमें सचेत रहना कितना आवर्थ के । यदि वह अपने खामिमानकी रक्षा करता हुआ सत्यनिष्ठ भावस्थ के । यदि वह अपने खामिमानकी रक्षा करता हुआ सत्यनिष्ठ भावस्थ के अपने कर्त्तत्र्यों एवं दायित्वोंका पालन करता रहेगा, तो अवश्य ही उसका पत्र लोकमतके गठन एवं परिचालनमें अपना प्रभाव जमाये बिना नहीं रह सकता। जनमतको वह सच्चे अर्थमे व्यक्त करेगा और उसका वांस्तविक प्रतिनिधित्व करेगा। गुप्तजीने "भारतिमत्र" को इसी स्थिति पर पहुँचा दिया था और यही कारण है कि कलकत्त्रेके तत्कालीन हिन्दी भाषा-भाषी समाजमे "भारतिमत्र" और उसके सम्पादक गुप्तजीकी काफी धाक और प्रतिष्ठा थी।

गुप्तजीको शैछीकी एक और विशेषता थी व्यंग एवं विनोद्का पुट, जिससे उनकी कथन-प्रणाछी अत्यन्त सरस एवंप्रभावोत्पादक वन जाती थी। उनकी इस शैछीका परिचय हमें उनके आछोचनात्मक निबंधोंमें मिछता है। "शिवशम्भुके चिट्ठों" में उन्होंने इसी प्रणाछीका अनुसरण किया है। तत्काछीन वायसराय छाड कर्जनके नाम छिखे गये इन चिट्ठो-ने उस समयके हिन्दी-भाषा-भाषी समाजमें एक तहछका मचा दिया था। उस जमानेमें इतनी निर्भाकतासे देशके सर्वोचशासकके कार्यकछाप-की तीव्र आछोचना करना गुप्तजी जैसे देशभक्त सम्पादकका ही काम था, विदेशी-शासनके फछस्वरूप देशकी दुर्वशा देखकर उनका हृदय कितना आहत हो उठता था, यह उनके कितने ही छेखोसे स्पष्ट प्रकट

होता है। उर्दू-साहित्यके मर्मज्ञ एवं सुलेखक होते हुए भी उन्होंने हिन्दीकी सेवा ही नहीं की, बल्क उर्दूके मुकाबलेमें उसका पक्ष भी प्रहण किया। संयुक्त-प्रान्तके न्यायालयोंमें नागरी लिपिमें लिखे हुए प्रार्थना-पत्रोंके प्रस्तुत कर सकनेकी आज्ञा मिलनेपर उर्दूके पत्रोंने वडा बाबेला मचाया था। उस समय गुप्तजीने "भारतिमत्र"में हिन्दी भाषा और नागरी लिपिके समर्थनमें कितने ही युक्तिपूर्ण लेख लिखकर उर्दू-पत्रोंके आन्दोलनपर चुटकियां ली थीं और साथ ही इसके यह भी सिद्ध कर दिया था कि हिन्दू लोग उर्दूके शत्रु नहीं है और जहां तक उर्दू-साहित्यके प्रति प्रेम और उसकी सेवाका सम्बन्ध है, हिन्दू मुसलमानोंसे किसी तरह कम नहीं है।

गुप्तजीके लेखों, होली आदिके अवसर लिखी गयी उनकी विनोदपूर्ण टोका-टिप्पणियों, चुटिकयों तथा व्यंग्यात्मक आलोचनाओं को पढकर
आज भी हम एक प्रकारके शुद्ध सात्विक आनन्दका अनुभव करते हैं
और उनके व्यक्तित्वके सम्बन्धमें बड़ी ऊँची धारणा हमारे मनमें उत्पन्न
होती है। हिन्दीके प्राचीन-साहित्यका उन्होंने अच्छा अध्ययन किया
था और उसके व्याकरण तथा शैलीकी विशुद्धताके सम्बन्धमें वे अधिकारपूवेक अपनी सम्मति प्रकट करते थे। अत्यन्त सहृद्य, रसिक तथा
विनोद्प्रिय प्रकृतिके होनेपर भी वे अपने सिद्धांतोंपर अटल रहनेवाले
तेजस्वी पुरुष थे। अपने चरित्र-बलकी पूंजी लेकर हो उन्होंने पत्र-सम्पादक्की वृत्तिको प्रहण किया और अपनी प्रतिभा एवं पाण्डित्यसे संपादनकलाको चमकाया ही नहीं, बल्कि उसे गौरवान्वित भी किया। आज
उनकी सेवाओंको स्मरण करके स्वतः हमारा मस्तक कृतज्ञता-भारसे
अवनत हो जाता है।

# वे, जिन्होंने अलख जगाया

[ परिहत बालकृष्णाजी शम्मी 'नवीन' ]

निकी चरण-स्मृतिमें शतशः प्रणाम, जिन्होने अविरेमे वर्त्तिका जलाई, जिन्होंने स्वप्न देखा, जिन्होंने अलख जगाया। बाबू बालमुकुन्द गुप्त उन महानुभावोंमें एक अप्रगण्य जन थे। आज मुभे उनकी स्मृति-समाधिपर अपनी विनम्न श्रद्धाञ्जलि अपित करनेका अवसर मिला है। इसका श्रेय मेरे अग्रज मित्रवर पंडित क्यावरमङ्जी शर्माको है। उनकी प्रेरणा यदि मुभे न मिलती तो मैं इस पुण्य-कार्यसे वंचित रह जाता। उन्होंने मुभे गोलोकवासी बाबू बालमुकुन्दजी गुप्तके प्रति प्रणामाञ्जलि निवेदित करनेका जो यह अवसर दिया है, उसके लिये मैं बहत ही आभारी हूं।

वावू वालमुकुन्दजीका स्मरण करते ही वे सब पूर्वज स्मृति-श्वितिज पर आ जाते है जिनके कारण आज हम अपने स्वरूपको पहचान सके है। व्याख्यानवाचस्पति भारत धर्म-केसरी पण्डित दीनद्याछ शर्मा, महाप्राण पंडित मद्नमोहन मालवीय, पंडित प्रतापनारायण मिश्र, पंडित अमृतलाल चक्रवर्ती, श्री मोतीलाल घोष, पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी, पंडित श्रीधर पाठक आदि अनेक पूर्वजोका स्मरण बाबू बालमुकुन्दजी गुप्तके स्मरणके साथ ही हो आता है। ये सब महानुभाव उनके सहयोगी, सहकर्मी एवं समानधर्मा थे। बाबू बालमुकुन्दजी वास्तवमे हमारी भाषाके निर्माता, हमारे भावोंके संमार्जक एवं हमारे लक्ष्यके निर्देशक थे। आज हम जो कुळ है, वह इन्हीं पूर्वजोंके परिश्रमके फलस्वरूप है। जिस संमय हमारे देशमे स्तब्धता थी, जिस समय हमारी वाणी मूक थी, जिस समय हमारे हृद्य स्पन्दन-हीन थे, उस समय इन अग्रजन्माओंने एक शख-ध्वनि की और उस ध्वनिसे हमारा यह भारतीय आकाश प्रकम्पित हुआ। उस वायु-तरंगको आन्दोलित करनेवालोंमें बाबू बालमुकुन्दजी गुप्तका विशेष स्थान था।

कह समय आज इतिहासके पृष्ठोके अध्ययनके द्वारा ही हृदयंगम किया जा सकता है। स्वतन्त्राके उन्मुक्त वातावरणमें, स्वाधीनताके बाल-आतपके उद्यसे, वह तिमिरकाल आज अतीतके गर्भमें विलीन हो गया है। उस कालकी विवशता, उस कालकी आत्म-दीनता, तत्कालीन मानसिक ग्लानि आज विलुप्त हो चुकी है। अत आज जिस समय हम गुप्तजीके तथा उनके समकालीन अन्य महानुभावोंके भगीरथ प्रयत्नोंका मृल्याकन करने बैठते है तो तत्कालीन विवशताको बहुधा भूल जाते है और इस प्रकार हम उनके प्रयत्नोंके मृल्यको ठीक-ठीक आंक नहीं पाते। पर, जब हम ऐसा करते है तो अपने आपको ऐति-हासिक समीक्षाके अयोग्य सिद्ध करते है। बालमुकुन्दजी गुप्तने जो कुछ लिखा, जो कुछ किया, जो कुछ हमें दिया, उसका वास्तविक मृल्य हम तभी सममोंगे जब हम उनके समयकी कठिनताओंको, उस कालकी विडम्बनाओंको अपने सम्मुख रखे रहें।

गुप्तजीका जन्म सन् १८६६ ईस्वीमे हुआ और सन् १६०७ ईस्वीमें डन्होंने अपनी इहलोक-लीलाका संवरण किया। इन बयालीस वर्षोंके स्वल्पकालमें गुप्तजीने जितना बडा काम किया—हिन्दी भाषा एवं हिन्दी पत्रकारिताकी, उन्होंने जो कुछ उन्नति एवं सेवा की—वह हमारे इतिहासमें एक विशिष्ट घटना है। गुप्तजी बड़े पैने आलोचक, बड़े शैलीवान् लेखक, बड़े पाणवान् व्यक्ति थे। पंडित महावीरप्रसादजी द्विवेदीसे उनकी खूब चला करती थी, पर वे बड़े ही निवैंर व्यक्ति थे।

## वे, जिन्होने श्रलख जगाया

उनकी आलोचना तीखी होती थी, पर उस तीखेपनमे व्यक्तिगत विद्वेष किवा अहम्मन्यताका हेशमात्र भी नहीं था। अपने मित्रोंमें, जिन्हें भी उन्होंने अपना अग्रज मान लिया, उनके प्रति गुप्तजी सदा विनत रहे। पंडित मद्नमोहनजी मालवीय, पंडित दीनदयालजी शर्मा, पंडित प्रतापनारायणजी मिश्र. पण्डित श्रीधर पाठक आदि महानुभाव गुप्तजीके प्रायः समवयस्क मित्र थे। पर, इनके प्रति गुप्तजीने अपने मनमे अग्रज-भावका आरोप कर लिया था और जीवनभर वे अपनी इस आनको निभाते रहे। केवल एक यह बात गुप्तजीके चरित्रकी एक बड़ी मनोमोहक तथा ऊँची छटा हमे दिखलाती है। उनके इस प्रकारके व्यवहारसे हमें पता चलता है कि वे स्वभावसे विनम्र-जन थे। उनमें अहंता नहीं थी। उनमे शिष्य-भावना (Spirit of discipleship) विद्यमान थी। मैं बहुधा अपने अनुजों एवं मित्रोसे कहा करता हूँ कि जिस व्यक्तिके अन्तस्से शिष्य-भावनाका तिरोधान हो जाता है, उसका विकास रक जाता है और उसका आध्यास्मिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक पतन प्रारम्भ हो जाता है। बाबू बालमुकुन्द्जी गुप्तमें शिष्य-भावना पर्याप्त मात्रामें विद्यमान थी और यही कारण है कि अपने जीवनमे वे उत्तरोत्तर समुन्नत होते चले गये। स्मरण रखिये, शिष्य-भावनाका अर्थ आत्म-दैन्य किंवा भूमि-रिगण नहीं है। शिष्य-भावनाका अर्थ है अपने मस्तिष्कके वातायनको खुला रखना और सद्यविचार वायको प्रविष्ट होने देनेका अवसर देना। बालमुकुन्दजी गुप्तके इस शिष्य-भावने उन्हें 'पुनि न नंवै जिमि उकठ कुकाठू' की दशाको प्राप्त नहीं होने दिया और इसी भावने उनकी तीखी आछोचना-वृत्तिको विद्वेष एवं घृणाके निम्नस्तर पर नहीं उतरने दिया।

हमारी हिन्दी भाषा पर, हमारी हिन्दी पत्रकारिता पर, हमारी

आजकी विचार-परिपकता पर बाबू बालमुकुन्दर्जी गुप्तका बहुत मृण है। उनकी परिश्रम-शीलताको देखकर दंग रह जाना ण्डता है। उनके पत्र-व्यवहारको दैनिक पंजिका, उनके लेखों के विषयोकी विविधता, उनका भाषा-पाण्डिल, लाई कर्जनके नाम उनके खुले पत्र आदि इस बातके प्रमाण है कि वे अल्यन्त परिश्रमी, नियमबद्ध, संयमशील एवं चरित्रवान् सत्पुरुष थे। वे प्रचण्ड देश-भक्त थे। नागरी अक्षरो एवं हिन्दी भाषाके समर्थनमे उनके अनेको लेख इस बातको सिद्ध करते है कि वे कितने सचेष्ट, जागक्क एवं सच्चे पत्रकार थे। गुप्तजी जीवित भाषा लिखते थे। उनकी शैली पैनी, सीधी, तर्कयुक्त एवं हृद्यप्राही होती थी। व्यंग लिखनेमे उनकी बराबरी कदाचित् ही कोई कर सकता था।

मुक्ते विश्वास है कि 'बालमुकुन्द गुप्त स्मारक-प्रन्थ' गुप्तजीका परिचय आगे आनेवाली और आजकलकी पोढीको करानेमें बहुत सहायक सिद्ध होगा। मैं एक बार फिर गुप्तजीकी पुण्य-स्मृतिमे अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ।

#### 38

# समालोचक-प्रतिभा और कर्त्तव्यनिष्टा।

[ परिष्डत किशोरीदासजी वाजपेयी ]

मिन्यार्थ श्रीबालमुकुन्द गुप्तको फिरसे आँखोंके सामने लाकर आदरणीय प० भावरमञ्ज शर्माजीने हिन्दी जगत्का अतुल उपकार किया है। निश्चय ही शर्माजीके इस उपकारका हिन्दी-जगत् सदा ऋणी रहेगा।

गुप्तजोका 'कोहेनूर' महर्षि मदनमोहन मालवीयको भी मोहित कर चुका था। महर्षि मालवीय रह्नोंको पहचाननेमे और उन्हें प्राप्त करके अपने पास रखने मे अद्वितीय थे। वे उस समय साहित्य-जगत्मे थे— 'हिन्दोस्थान' के प्रधान सम्पादक थे। उन्होंने पं० प्रतापनारायण मिश्र जैसे नि रपृह और मौजी साहित्यकारोको भी 'कालाकाकर' खींच लिया था। गुप्तजीको भी उन्होंनेही इधर खींचा। यदि वे वैसी पहचान न रखते और रह्न-सप्रहकी उनकी वैसी प्रकृति-प्रवृत्ति न होती, तो वह अनमोल गुप्त-कोष उद्दे भाण्डारकीही श्रीवृद्धि करनेमे गतार्थ हो जाता और हिन्दी-जगत् उससे सवेथा विचत रह जाता।

कलकत्ता हिन्दी-साहित्यके लिये उस समय अत्यन्त उर्बर क्षेत्र था। हिन्दी-गद्यका वह गढ था। उन्नोसवीं शताब्दी समाप्त होते-होते यह महानगर हिन्दी का प्रधान केन्द्र बन गया था। उस समय तक काशीको भी वह साहित्यिक महत्त्व प्राप्त न हुआ था, यद्यपि भार-तेन्द्रके उद्यनका सौभाग्य वह प्राप्त कर चुकी थी।

कलकत्तेके वे पूज्यजन धन्य है, जिन्होने 'भारतिमत्र' समाचार पत्र

प्रकाशित करनेकी कल्पना की और बडी-बडी कठिनाइयां भेळकर उसे आगे बढाया। आगे चळकर यह 'भारत-मिन्न' ही हिन्दी-जगत् की एक प्रधान संस्था बन गया। गुमजीके पहुँचने पर 'भारत-मिन्न' का प्रभाव अत्यधिक बढ़ा। गुमजीने इस पत्रके द्वारा सम्पूर्ण हिन्दी-जगत्मे राष्ट्रीय चेतना पैदा की, उमडती हुई विदेशी भावनाको रोककर भारतीय संस्कृतिकी रक्षा की और अपने देश तथा धर्मके प्रति सम्मानकी भावना पैटा की।

गुप्तजीकी कलम मंजी हुई और सधी हुई थी। उनकी भाषा साफ, मुन्दर और टकसाली होती थी। उसमें बनाव-चुनाव बिलकुल न होता। बिलकुल सीधी-सादी भाषा व लिखते थे, पर जोरदार और चुस्त। उनके किसी भो निवन्धमें भरतीका कोई एक भी वाक्य न मिलेगा और किसी भी वाक्य में कोई एक भी शब्द अनावश्यक न मिलेगा। नपे-तुले शब्दोमे वे पूरा चित्र उतार देते थे। उनके उतारे जीवन-चित्र देखिये। देखतेही रह जायंगे। दो-चार पृष्टोमेही मजेके साथ वह सब कह जाते थे, जिसके लिये दूसरोंको पोथे रॅगने पडे और फिर भी वह रस कहाँ ?

गुप्तजी प्रकृत आलोचक थे। उनकी दृष्टि बहुत प्रखर थी। उनके तर्क अत्यन्त सबल होते थे, पर वैसे कर्कश न होते थे। साहित्यिक रससे वे सराबोर होते थे। भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीयताके वे प्रवल पक्ष-पोषक थे।

बहुत साफ कहने की प्रकृति गुप्तजीने पायी थी। वे बृद्धजनोका आदर करते थे और उनकी कीर्ति-रक्षाके लिये सदा सचेष्ट रहते थे।

सनातनधर्मके वे अनन्य व्रती थे ; पर कूप-मण्डूक न थे। अपनी प्रत्येक वस्तुको हीन समम्मने-समम्मानेवाली विदेशी भावनापर वे प्रवल प्रहार करते थे।

## समालोचक-प्रतिभा श्रौर कर्त्तव्यनिष्ठा

हिन्दी भाषाका परिष्कार भी उनका एक व्रत था। किसी पत्र-पत्निकाकी या पुस्तककी आलोचना करते समय वे भाषा-सम्बन्धी भूले बडी तत्परतसे बताते थे। इसी सावधानीका फल है कि हिन्दी भी एक भाषा समभी जाने लगी और लोग समभने लगे कि भाषा लिखनेमें भी सही-गलतका विचार होता है। इसीसे हिन्दीमें एकरूपता बहुत कुछ आ पायी।

आचार्य पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीके समकक्ष उस समय ठहरने-वाला व्यक्ति विद्या द्वा जाय तो, गुप्तजीके अतिरिक्त दूसरा न मिलेगा। गुप्तजीमें और द्विवेदीजीमें, कई बातोंमें समता है। दोनों एकही काम कर रहे थे, ढंग भी एकही था। इसलिये कभी कभी टक्कर भी हो जाती थी।

हिन्दीके उस उप:कालमे जो, 'अनिस्थरता' राब्दपर विवाद चला था, उसकी कहानी पीढ़ियों चलती रहेगी। जब वह विवाद हिन्दीके दो महारिथयोमे चल रहा था, 'तब अति रहेउं अचेत '— समम पडना तो दूर, सुन सकनेकी भी शक्ति इस जनमें न थी। बडा होनेपर या बढने पर न सही, तारुण्य आनेपर वह सब पढा और सममनेका प्रयत्न किया। उस वाद विवादको पढ-समम कर मेरी समममें ये बातें आर्थी कि:—

- १—गुप्तजी उच कोटिके भाषाविद् थे और हिन्दीके प्रवाहको खूब सममते थे। वे टकसाछी भाषा छिखते थे और नोक-मोंक या छेडछाडका आनन्द छेते थे, दूसरोंको देते भी थे। आचार्य द्विवेदीसे टक्कर छेनेकी शक्ति उनमें अवश्य थी।
- २-आचार्य द्विवेदीमें निःसन्देह महावीरता प्रकृतिने दी थो। उनमें विलक्षण प्रतिभा थी और वे प्रतिद्वन्द्वीके आगे झुकना न जानते थे। ३-- 'अनस्थिरता' शब्दका प्रयोग अवश्य ही द्विवेदीजीसे अनवधानता-

वश हो गया होगा, क्यों कि उनकी भाषामें ऐसे शब्द हम पाते नहीं है। जान-बूमकर, सही सममकर, उन्होंने 'अनिस्थरता' का प्रयोग न किया होगा। अनवधानतावश हम सब छोगोसे गछत शब्द-प्रयोग प्रतिदिन होते रहते है, छप भी जाते है। कोई गछती मान छेता है, कोई कह देता है कि छापेकी गछती है। पर, द्विवेदीजी जैसे भाषा-परिकारके एक निष्ठत्रतीने वैसे शब्दका वैसा समथन करके भाषा-भ्रम क्यों बढाया? क्यों न मान छिया कि हां, वह शब्द गछत है, या प्रवाह प्राप्त नहीं है। यदि वे कह देते कि वह शब्द गछतीसे निकछ गया है, तो क्या उनकी इज्जत घट जाती? और घट जाती, तो क्या बात थी? भाषा-परिकारसे अधिक महत्त्व तो वे अपनी इज्जतको देते न थे। फिर हुआ क्या?

ये सब विचार मेरे मनमे थे। सन् १६३१ या ३२ मे द्विवेदीजीके दर्शन करने मैं उनके गांव (दौळतपुर) गया। उस समय मैंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। आचार्य द्विवेदीने गम्भीरतापूर्वक मुमसे जो कुछ इस सम्बन्धमे कहा, उसका सार यह है :—

"भैया, गळतीसे वह 'अनिस्थरता' शब्द निकल गया था। मैं उस समय भी उसे गळत सममता था और आज भी गळत समम रहा हूं। गळत न सही, प्रवाह प्राप्त तो वह है ही नहीं। प्रवाह ही भाषामें बड़ी चीज है। मैं तुरन्त स्वीकार कर छेता, यदि उस तरह कोई पूछता— कहता। बात कुछ दूसरे ढॅगसे कही गयी। यह भी नहीं कहा गया कि 'अनिस्थरता' सही है या गळत, बिलक कहा यह गया कि डिवेदीजी अनिस्थरतां को व्याकरणसे सिद्ध करें। सो, इस लळकारका जवाब मैंने दिया और 'अनिस्थरता' को व्याकरणसे सिद्ध कर दिया। परन्तु व्याकरणसे सिद्ध हो जाने पर भी कोई शब्द भाषामें चळ नहीं जाता, यदि प्रवाह प्राप्त न हो।" इसल्ए, भाषा-भ्रमको कोई गुंजाइश न थी।

### समालोचक-प्रतिभा श्रौर कर्त्तव्यनिष्ठा

उन्होंने आगे कहा '— "और भैया, मुक्ते भी अपनी शक्तिके अनुसार हिन्दीका कुछ काम करना था। वैसा काम करनेके छिये साख-की भी जरूरत है। प्रभाव उखड गया, तो सब गया। जिस ढॅगसे और जिस रूपमें वह विवाद उठाया गया था, उसे मैंने उचित न समका। उस समय मैं दब जाता, तो छोग बिछी उडाते और फिर मैं उस रूपमें कुछ कर न पाता।" बस, यही उस प्रकरणका तत्त्व है।

द्विवेदीजीने जो कुछ कहा था, ऊपर दे दिया गया है। अब न गुप्तजी हमारे बीचमें अपने पार्थिव शरीरसे है, न द्विवेदीजी ही हैं। इसल्यि, विशुद्ध ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे ही हम उन सब घटनाओं को लेते है, जो उस उष:कालमें सबसे पहले 'अलख जगानेवाले' हमारे उन पुरखोंके ममुद्र-मन्थनके समय सामने आयी थीं।

'अनस्थिरता' के उपलक्ष्णसे अन्य कितने ही शब्दों पर उस समय विचार-विमर्श हुआ था। भाषाके परिकारमे उसका बडा महत्त्व है। अवश्य ही उस वाद-विवादमें कुळ ऐसे छीटे है, जो व्यक्तित्वको स्पर्श करते है। कुळ कटुता भी आ गयी थी। फिर भी भाषा परिकारका काम तो हुआ ही।

मैने खर्गीय गुप्तजीके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करनेके छिये ही ये पंक्तियां छिखी है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आचार्य द्विवेदीको छोड़ और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, जिसकी भाषा तथा आछोचना पद्धतिका मेरे उपर वैसा प्रभाव पडा हो।

वह युग देखिये, उन कठिनाइयोंको देखिये और फिर भाषा-परिष्कार और राष्ट्रीय चेतना जागृत करनेका वह दुगेम तथा सफल प्रयास देखिये।

#### ३२

# मारवाड़ी समाज और ग्रप्तजी

( सेठ रामदेवजी चोखानी )

न १८६६ ई०। उस दिन मारवाड़ी ऐसोसिएशनका एक अधिवेशन था। स्थानीय सरकारी हिन्दी-स्कूलसे ऐन्ट्रेन्स-परीक्षा प्रथम श्रेणीमे पासकर मैं अपने खर्गीय पितृब्य श्रीहरमुखरायजी चोखानीके साथ सर्व-प्रथम मीटिंगमें गया था। मारवाडी ऐसोसिएशनकी स्थापना इसके कुछ ही महीनो पहले हुई थी। सभामें उपस्थिति और उत्साह -दोनों खुब थे। मारवाडी एसोसिएशनको प्रारम्भसे ही भारतिमत्र-सम्पादक बाब्र बालमुकुन्दजी गुप्तका सहयोग प्राप्त था। एसोसिएशनके संस्थापक बाबू रंगलालजी पोद्दार और बाबू मोतीलालजी चाँदगोठिया आदिसे उनकी गहरी मित्रता थी। बाबू रंगलालजीके मकानपर ही उन दिनो ऐसोसिएशनके अधिवेशन हुआ करते थे। मकानका नम्बर था १४, आरमेनियन स्ट्रीट । गुप्तजीने बडे प्रेमसे उस दिन हरियानी छहजेमें "मेरे घोरे आजा" कहकर मुम्ते अपने पास बिठाया और परी-क्षोत्तीर्ण होनेके उपलक्षमे प्रशंसाकर उत्साहित किया। ग्रप्तजी एसो-सिएशनके प्रायः सभी कामोमें भाग छेते थे और उनकी रायकी वडी कद्र की जाती थी। मेरा परिचय बढ़ते बढ़ते आगे चलकर आत्मी-यतामें परिणत हो गया था। प्रसिद्ध विद्याञ्यसनी स्वर्गीय रूडमलजी गोयनकाके स्थानपर हमलोग प्रायः मिलते थे और भारतिमत्र-कार्यालय तो मिलनेका केन्द्रही था। मारवाडी-समाजके सार्वजनिक जीवनको जगानेमे भारतिमत्रके द्वारा गुप्तजी जो कार्य कर गये है, वह अतुलनीय

# मारवाडी समाज श्रौर गुप्तजी

है। कुरीति-संशोधनपूर्वक सार्वजिनक सेवा और शिक्षा-प्रचारकी लगन पैदा करना ही उनका लक्ष्य था। उस समय भारतिमत्रको पढनेके लिये लोग उत्सुक रहते थे और प्रतीक्षा किया करते थे कि देखें इस बार क्या नई बात निकलती है। व्याख्यान-वाचस्पति पं० दीन-द्यालुजी शर्माकी प्रेरणासे विद्यालय स्थापित करनेकी गुप्तजीने बात उठाई और उनके लिये मारवाडो समाजको निरंतर ध्यान दिलाया, जिसके फलस्वरूप सितम्बर सन् १६०१ ई० मे श्रीविद्युद्धानन्द सरस्वती विद्यालय स्थापित हुआ। विद्यालयके प्रथम हेडमास्टर श्री पण्डित उमापितदत्त शर्मा पाण्डिय बी० ए० थे। वे भी गुप्तजीके मित्रोमे थे। इमलोग विद्यायल सम्बन्धी कार्यके लिये करीब-करीब प्रतिदिन ही मिलते थे। विद्यालय उस समय नं० १५३, हरिसन रोडमें था। उसी मकानमें मारवाडी एसोसिएशनका कार्यालय आ गया था। विद्यालयके मंत्री बाबू मोती-लालजी चांदगोठिया थे और सहकारी मंत्री थे मेरे पूच्य पितृब्य श्रीहर-मुख रायजी चोखानी।

एक चित्र सन् १६०१ के अन्तमें श्रीविशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालयके प्राज्ञणमें लिया गया था, उसमें मारवाडी एसोसिएशन और विद्यालयके उस समयके प्रमुख कायेकर्त्तां को की च गुप्तजो भी विराजमान है। वह समय कितना सुखकर था, जब वहां छुट्टीके बाद बाबू बालमुकुन्दजी गुप्त, पं० उमापतिदत्तजो पाण्डेय, पं० जगन्नाथ प्रसादजी चतुर्वेदी और बाबू ईश्वरी प्रसादजी बर्मा आदि एकत्र होते थे और उस मित्र गोष्ठीमें छोकहित-की चर्चाके साथ साथ साहित्यिक विनोद एवं पारस्परिक हॅसी-मजाकका रंग जमता था। बडाबाजार छाइब्रेरीकी स्थापना सन् १६०२ ई० में हुई थी। उसमें भी हमारी मित्र-मण्डलीका, जिसके गुप्तजो मुखिया थे पूरा सहयोग रहा। यह छाइब्रेरी "भारतिमत्र" "सार-सुधानिधि" "उचितवक्ता" आदि पत्रोंके जन्मदाता स्वर्गवासी पं० दुर्गाप्रसादजी मित्रके भतीजे स्वर्गीय पं० केशव प्रसाद मिश्र एवं बाबू मुरलीधर गोय-

नका (स्वर्गीय श्रीहरिरामजी गोयनकाके जेष्ठ पुत्र) के उत्साह और उद्योगका फल है। गुप्तजीका नियम भारतिमत्र कार्यालयसे चलकर बड़ाबाजार लाइबेरी होते हुए विद्यालयमें पहुँचनेका था।

श्रीविशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालयके लिये सन् १६०२ ई० मे स्थायी कोष एकत्रित करनेकी जब योजना बनी, तब मै उसका मंत्री बनाया गया था। उस चन्देके कार्यमें बाबू बालमुकुन्दजीकी पूरी सहायता और सहानुभूति रही। उनकी कलम और शरीर दोनोसे पूर्ण सहयोग मिला। दा लाख रुपयेका स्थायी चन्दा एक वर्षमे एकत्र किया जाना निश्चित हुआ था, किन्तु कार्यकर्ताओं के अनवरत परिश्रमसे इसके पहले ही यह सत्कार्य सम्पन्न हो गया। इसके लिये गुप्तजीने उत्साह-वर्द्धक शब्दोमें "भारतिमत्र" द्वारा आनन्द प्रकट करते हुए मारवाडी समाजको बधाई दी थी। गुप्तजीके इन सब उपकारोंका मारवाडी समाज पर बडा अहसान है।

खरी समालोचना करना गुप्तजीके स्वभावकी विशेषता थी। भारतमित्रकी धाक जमानेमें इनके इसी व्यक्तित्वका अधिक भाग है।
रात-दिन मिलने-जुलनेवालोंके भी गुण-दोष प्रकट करनेमें वे नहीं चूकते
थे। पत्रकार गुप्तजीका ही उस समय यह प्रभाव था कि अमर्यादित
कार्य करनेका कोई साहस नहीं कर सकता था। उन्होंने कभी किसी
बढ़ेसे-बड़े आदमीके मुंहकी ओर देखकर अपना सिद्धान्त नहीं बनाया।
वे निस्पृह और निल्प थे। उनमें उच्चकोटिकी देशभक्ति और धर्मभीकता
थी। उनका जीवन सादगी और संयमशीलताका उदाहरण था।
इसीमें वे सदा मस्त रहे और कभी किसीसे नहीं दबे। उनके जीवनमें
प्राइवेट और पबलिक लाइफका कोई भेद नहीं था। वे बातके बढ़े
धनी थे और जो व्यक्ति अपने वचन या सिद्धान्तसे गिरता दिखाई
देता उसकी उनके जीमे रत्ती भरभी इज्जत नहीं रहती। मैं गुप्तजीका
अपने गुरुजनोंमें मानता हूं और अतएव अपनी श्रद्धाञ्चलि ससम्मान
समर्पित करता हूँ।

### 33

# स्मृतिके दो शब्द

### [ परिष्डत त्रजनाथजी गोस्वामी ]

असे ४८ वर्ष पूर्वकी बात है, जब कि मेरी अवस्था १७ वर्षकी थी; मुक्ते हिन्दीका छेखक बननेका चाव हुआ। मैं उन दिनों समाचार-पत्रोको, विशेषकर 'भारतिमत्र' को बड़े मनोयोगसे पढता था; कारण कि उस समय अपनी भाषा, भाव और छेखनशैछीकी विशिष्टताके कारण 'भारतिमत्र' ही सर्वश्रेष्ठ समाचार-पत्र समक्ता जाता था।

उन्हीं दिनों — संवत् १६५७ के श्रावण-मासमे सुविख्यात सनातनधर्म प्रचारक व्या० वा०श्रोमान् प०दीनद्याछ शर्माजीने भारतधर्म-महामण्डलका एक विराट् अधिवेशन इन्द्रप्रस्थ (दिही) में दरभंगाके श्रीमान् महाराजाधिराजके सभापितत्वमें बड़े समारोहके साथ किया, जिसमें प्रायः सभी धर्माचार्योके अतिरिक्त भारतके विभिन्न प्रान्तोंसे बड़े-बड़े विद्वान् एवं अनेक महाराज तथा राजा सम्मिलित हुए थे। भारतिमत्रमें उक्त अधिवेशनके समाचार बड़े ही सुन्दर ढंगसे निकला करते थे। उनके पढ़नेसे मेरी हिन्दीके लेखक बननेकी इच्छा और भी दृढ हुई। मैंने बाबू बालमुकुन्द गुप्तजीको एक कार्ड लिखा, जिसमें उनसे पूछा कि आप मुक्ते बताइये कि मैं हिन्दीका लेखक कैसे बन सकता हूं। गुप्तजीका उत्तर आया कि अपने नगरके समाचार लिखकर भेजा करो, उन समाचारोको सुधार कर हम 'भारतिमत्र' में प्रकाशित कर दिया करेंगे। उनसे शायद कुछ सीख सकोगे। मैं गुप्तजीके आदेशानुसार समाचार भेजने लगा। गुप्तजीको कृपासे मुक्ते 'भारतिमत्र' मिल जाता था। अपने

भेजे समाचारोंको 'भारतिमत्र' में प्रकाशित हुआ देखकर मैं [हर्षित भी होता और शिक्षा भी प्रहण करता। धीरे-धीरे लिखनेका ढंग आ गया और फिर मैं 'भारतिमत्र' में लेख भी लिखने लगा।

सन् १६०१ में एन्ट्रेन्सकी परीक्षा देनेके पश्चात् कलकत्ता देखनेकी धुन सवार हुई। मैं मेरे मित्र चतुर्वेदी अयोध्याप्रसाद पाठक और पं० विश्वम्भरनाथ ऋंगण कलकत्ता देखनेके लिये चल दिये। कलकत्ते पहुँचकर महाराज-बद्बानके कटरेमें ठहरे। कलकत्ते जानेका उद्देश्य, कलकत्ता जैसी विशाल नगरी (तत्कालीन भारतकी राजधानी) देखना तो था ही, पर मुख्य उद्देश्य गुप्तजीसे मिलना था।

कछकत्ते पहुँचकर मैं अपने मित्रो सहित, गुप्तजीसे मिछनेके छिये गया। गुप्तजी अपने आफिसमें विराजमान थे। चारों ओर समाचार-पत्र फेले हुए थे। जब मैंने वहां पहुँच कर अपना परिचय दिया, तो गुप्तजी बड़े प्रसन्न हुए और मेरे मित्रोका भी परिचय पूछकर अपना सौजन्य प्रकट किया। जबतक मैं कछकत्ते रहा प्रायः नित्य ही गुप्तजीसे मिछता और थोड़ा-बहुत समय आमोद-प्रमोदमे बिताता था। इसके बाद तो गुप्तजीसे घनिष्ठता हो गई। मैं निरन्तर 'भारतमित्र' मे लेख छिखने छगा।

संवत् १६६३ में गुप्तजी आगरेके ऐतिहासिक स्थान देखने पधारेथे। आगरेसे चलकर बरसानेकी यात्रामें भी मुक्ते गुप्तजीके साथ रहनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस यात्रामे गोखामी श्री पं० लक्ष्मणाचार्यजी (मथुरा निवासी मेरे आदरणीय ज्येष्ठ बन्धु) भी साथ थे। गुप्तजीके साथ जितना भी समय व्यतीत हुआ बडा आनन्द रहा। वे हास्य की मृर्ति थे।

इसके बाद जब गुप्तजीका सरस्वती-सम्पादक आचार्य पं० महावीर प्रसाद द्विवेदीजीसे 'भाषाकी अनस्थिरता' को लेकर जो साहित्यिक-

# स्मृतिके दो शब्द

विवाद चला था, तब मैंने भी उनके पक्षमे कई पत्रोंमे, विशेषकर 'अभ्युद्य'में लेख लिखे थे। मेरी रायमे गुप्तजीका पक्ष प्रवल था।

गुष्तजी हिन्दी भाषाके मर्मज्ञ और ओजस्वी लेखक थे। आपकीसी सीधी-सादी चटकीली भाषा लिखनेवाले हिन्दी-जगत्मे इने-गिने ही लेखक हुए है। गुष्तजीके असामयिक स्वर्गवाससे हिन्द देश, हिन्दू-जाति और हिन्दी-जगत्की बड़ी हानि हुई, जिसकी पूर्ति अद्यावधि नहीं हो सकी है।



#### 38

# पत्रकार पुङ्गव ग्रुप्तजी

( परिडत श्रीरामजी शर्मा )

विश्वर पण्डित भावरमञ्जी का आग्रह है कि मैं खर्गीय वाबू बालमुकुन्द गुप्त पर कुछ लिखूं 'बालमुकुन्द गुप्त-स्मारक प्रन्थके लिखे। सीधा-सा अर्थ इसका यह है, कि मैं भी 'गुप्त-स्मारक प्रन्थ' रूपी बहती गङ्गामे स्नान कर छूं। अतः 'हरिद्वारे प्रयागे च गङ्गासागर सङ्ग-मे, सर्वत्र दुर्लभा गङ्गा ' का स्मरण कर मैं श्रद्धाञ्जलिके रूपमें कुछ शब्द लिखकर कृतार्थ होता हूं। यों तबीयत तो करती है कि खर्गीय गुप्तजीकी पत्रकारिता पर एक विश्लेषणात्मक लेख लिखूं। क्योकि उनकी प्रतिभा, ईमानदारी, क्रियात्मक कल्पना-शक्ति, स्वतंत्रता और राष्ट्रियताका मैं कायल रहा हूं, पर उसके लिये न स्थान है और न समय ही।

प्रकृति-प्रेमो और भक्त लोग सुरसिर विशाल और अगाध जलको जब बङ्गाल और विहार में देखते हैं, तब वे उससे प्रभावित होते हैं। एक समाधिस्थ योगीको भांति देवापगा बङ्गालकी खाड़ीमें सागर के जलमें तद्रूप हो जाती है, पर यदि कोई बालिका गङ्गाको गङ्गोत्री और गढ़वालके अन्य स्थानों में देखे तब उसे पता चलेगा कि नन्हीं सी धाराको कितना परिश्रम करना पड़ा है। कितनी उसने तपस्या की है। पत्थरों और चहानों से टकराकर उसने अपना माथा नहीं फोड़ा वरन उन महान् वाधाओं को चूणकर, हुंकार मारकर वह आगे बढ़ी है और उसके उस त्याग और सेवाके बल्बवूते हमें मैदानो गङ्गाके रूपका लाभ हुआ है।

### पत्रकार पुङ्गव गुप्तजी

आज जो हिन्दी-पत्रकारिताका महानद दिखाई दे रहा है, उसका श्रेय हमारे उन पत्रकारोंको है, जिन्होंने अपनी निजी प्रतिमा-शक्ति तपस्यापर मर मिटनेको सिक्रय भावनासे हमारे लिये प्रशस्त मार्ग निकाला। स्व० बाबू बालमुकुन्द गुप्त ऐसे ही पत्रकार पुद्गवोंमें थे और अपने समयके तो वे अद्वितीय हिन्दी-पत्रकार थे। अद्वितीय इसलिये कि, दैनिक पत्रकारिता ( Dally journalism ) में उन जैसा व्यक्ति उनके समयमें कोई दूसरा न था, यद्यपि उन्हें उर्दूके 'कोहेनूर' और हिन्दोंके 'हिन्दोस्थान' को छोडनेके बाद दैनिक समाचार-पत्र-क्षेत्रमें कार्य करनेका अवसर नहीं मिली

पत्रकारके अन्य आवश्यक गुणोंमेसे एक गुण है ईमानदारी। अकेळी ईमानदारी सार्वजनिक जीवनमे कोई मानी नहीं रखती। यदि कोई पत्रकार केवल ईमानदार है और है मूर्ख तो उसकी ईमानदारी खतरनाक हो सकती है। ईमानदारी पत्रकारमें जरूर चाहिये, पर उसके साथ उसमें होनी चाहिये क्रियात्मक कल्पनाशक्ति और उसपर इट-कर काम करनेकी क्षमता। पत्रकार वकील नहीं है, जो फीसकी खातिर जेब कतरके मुकद्मेंसे लगाकर कातिल और क्रान्तिकारीके मुकद्मोंकी पैरवी करे। पत्रकार एक निष्पक्ष न्यायाधीशके समान है, जो विवादोंकी गुरिययां मुलभाकर देशको स्पष्ट रूपसे अपनी राय देता है और भूले-भटकोंको राहेरास्त छाता है। स्व० गुप्तजीने जीवन भर सचाई, ईमानदारी और साफ़गोईकी धूनी रमाकर गुटबंदी, ढोंग, अत्याचार और अनैतिकताके विरुद्ध अनवरत सफल संग्राम किया। स्वाभिमान तथा अपने आदर्शकी खातिर उन्होंने यह कभी नहीं किया कि 'हिन्दी बङ्गवासी' अथवा 'भारतिमत्र' के कार्यालयमें पहुँचनेसे पहले अपने विचार-खातंत्र्य तथा आदर्शको खूँटीपर टांगा हो और संचालको-की खातिर जैसी आज्ञा हुई, वैसा लिखा हो। 'बंगवासी' में जब एक

बार ऐसी नौबत आई, तब वे अपने कानमे कलम खोंसे, इस्तैफा देकर, चले आये। उस समय एक महीनेकी नोटिस और पत्रकार संघकी शक्तिकी थोड़ी-बहुत धमकी न थी।

लार्ड कर्जनका जमाना था। हमारे अनेक देशवासियोमे जहाँ देशभक्तिकी विजली दौड़ रही थी, वहाँ चाटुकारी और 'लायल्टी' के लिये भी घुडदौड-सी होरही थी। देशभक्त गुप्तजीका कोमल और शुद्ध हृदय तिलमिला उठा और उन्होंने सूबे पंजाबकी हालत पर कितने सुन्दर ज्यङ्ग कसे। कविताका शीर्षक है 'पंजाबमे लायल्टी'—

भ्सबके सब पंजाबी अब है, छायछटीमें न्कानाचूर, सारा ही पंजाब देश बन जानेको है छायछपूर।

धर्मसमाजी पक्के लायल, लायल है अखबारे आम, द्यानंदियोका तो है लायलटी हीसे काम तमाम। इत्यादि (पूरी कविता पाठक गुप्त-स्मारक प्रन्थके २२८ पृष्ठपर पढ़लें)

हिन्दी-उर्दूका मगडा सन् १६२० ई० से सन् १६४६ तक कितने विकट रूपसे चला, यह हमलोग अपनी आंखो देख चुके है, पर वस्तुतः यह मगडा ग्रुरू हुआ था सन् १६०० ई० में जब गुक्तप्रदेशकी अदालतों में नागरी अक्षर जारी हुए। इस समस्यापर गुप्तजीने विनोद और ट्यंगसे 'उर्दूको उत्तर' शोर्षक कविता द्वारा 'उर्दूकी अपील'का जो करारा जबाब दिया और उर्दूके हिमायतियों की थोथी दलीलोंपर जो ग्रुक्तिगुक्त लेख लिखे—वे सब हिन्दी-साहित्यके आन्दोलनमें अपना विशेष स्थान रखते है। कितने हिन्दीवाले है, जिन्होंने हिन्दीकी हिमायत इस शान और आनवानसे की है ?

विद्यार्थी-जीवनमें जब हमने उनके 'शिवशम्भूके चिट्टे' पढ़े, तभीसे हमारी श्रद्धा पत्रकार गुप्तजीके प्रति होगई। उनकी सरक, पैनी और

## पत्रकार पुङ्गव गुप्तजी

सीधो चोट करनेवाली व्यङ्गपूर्ण और विनोद्पूर्ण शैली आज भी उतनी ही रोचेक है, जितनी वह ५० वर्ष पूर्व थी। क्या अच्छा होता, कल-कत्तेमें आज उस टक्करका कोई हिन्दीपत्रकार हो, जो उस भांति लिख सके और किसी दल या पूजीपतिके स्वार्थसे नत्थी न हो।

लार्ड कर्जनके नाम जो चिट्ठे लिखे है, उनका स्थान पत्र-लेखनकला और राजनीतिक पत्रोमे बहुत ऊँचा है। हिन्दीपत्रकारिता उनसे गौरवान्वित होती है। कितनोंमे साहस था उन दिनों, जो लार्ड कर्जनकी आलोचना उस प्रकार कर सकते ?

'मानचेस्टर निर्जालं स्वनामधन्य सम्पादक स्काट साहबको अपनी दक्षिणी अफरीका, सम्बन्धी नीतिके कारण बहुत कुछ सहना पडा। उनके पत्रकी प्राहक संख्या तक घट गई, पर वे सत्यपथसे तिनक भी विचलित नहीं हुए। बादमें उनके देशवासियों को सम्पादक-शिरोमणि स्काटकी नीतिका तथ्य जान पडा, पर वे रौबमें नहीं बहे, वरन् उन्होने लोगों के लिये मार्ग प्रदर्शन किया। उस युगकी दैनिक पत्रकारितामें वे बे-जोड थे।

पर गुप्तजी कोरे पत्रकारही न थे। वे शैळीकार और उद्भट समाछोचक भी थे। और इन प्रवृत्तियों के पीछे उनका अगाध ज्ञानमंडार
था। जिसको वे हमेशा अपने परिश्रमसे भरा करते थे। उन दिनों
एक दूसरे पत्रकार और अनन्य साहित्य सेवी भी थे—स्वर्गीय आचार्य
द्विवेदीजी। शब्दों के निर्माण और भावों के प्रयोगपर कभी-कभी दोनों में
टक्करे भी हो जातीं—ठीक उस प्रकार जिस प्रकार समुद्रकी छहरें टकराकर फिर एक हो जाती है। गुप्तजीकी भाषा प्रवाह, ओज, सादगी
और आकर्षण है। उनकी भाषा गुटुछ न थीं और न उनकी उर्दू उन्हीं के
शब्दों में 'छक्कड़ तोड़ उर्दू' थी।

अपनी निष्पक्ष राय देनेमें वे कभी नहीं चुकते थे। दुनियाँमें

सिद्धान्तों और वादोकी कमी नहीं, पर व्यावहारिक-जीवनमे सिद्धान्तों-की अपेक्षा व्यक्तित्व अधिक कारगार होता है।

गुप्तजीने पत्रकारकी हैसियतसे जीवनके लगभग सभी महत्त्वपूर्ण विषयोंपर लिखा और लोगोंको सचेत किया। हिन्दी साहित्य-क्षेत्रकी समस्याओंपर ही नहीं, वरन समाजसुधार और हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नपर भी उन्होंने लिखा। अबसे पचास वर्ष पूर्व उन्होंने वही आदेश दिया, जो हम सन १६२० से अब तक देते आ रहे है। द्वेष, घृणा, लोगोंको धर्म और सम्प्रदायके नामपर भडकानेकी प्रवृत्तिका उन्होंने शिष्टतापूर्वक घोर विरोध किया।

भविष्यदृष्टा और सूक्ष्मदृशींकी भांति छ्न्होंने मारवाड़ी समाजके विषयमें सन् १६०० ई० में छिखा था—

" मारवाडी समाजका हाल अब कुछ पतला होता जाता है। उनके सामाजिक बधन ढीले होते जाते हैं। पहले मारवाडी लोग खानदान देखते थे, इजात देखते थे, मजुष्यत्व देखते थे, यह सब गुण होने पर धनकी ओरभी देखते थे। परन्तु अब केवल बन देखते हैं, धनहीं में सब गुण देखते हैं। धनके सिवाय और कुछ नहीं देखते। जो सातपीढीका सेठ था, बड़ा वर्मात्मा नेक चलन था, खानदानी इज्जतदार था, आज यदि समयके उलट फेरसे वह निर्धन होगया है तो मारवाडी उसे दो कौडीका सममने लग जाते हैं। कल जिसके बापने यहाँ आकर अदनासे अदना काम किया था और आज वह धनी होगया है तो मारवाडियोंकी आंखने उससे बढ़कर बड़ा खानदानी और कोई नहीं है। सब उसीकी ओर दौडते हैं, उसके दोधोंको भी गुण सममते हैं। परन्तु सदासे मारवाडी समाजकी यह दशा नहीं थी। यह सत्य है कि वैद्योंको रुपया बहुत प्यारा होता है, पर सदा प्यारा होने पर भी मारवाडी समाज अपने धर्मको, अपनी जातिको, अपनी इज्जतको बड़ी प्यारकी हिस्से देखता था न जाने किस पापके फलसे आज मारवाडियोंका वह भाव बदल चला है। अ

<sup>\*</sup> गुप्तजीका जीवन परिचय प्रष्ठ २०९

### पत्रकार पुड़्नव गुप्तजी

अपने हितेंषी चिकित्सकके इस उचित निदानपर क्या हमारे मार-वाडी भाई सोचेगे और उसका इल्लाज करेंगे ?

दैनिक पत्रकारिता आधुनिक युद्धके समान है, जहां अत्यन्त विघातक अस्त्रों-शस्त्रों और साधनोकी आवश्यकता होती है और पत्रकार—कमाडर इन-चोफकी तिनक-सी भूछके कारण सब कुछ बंटाढार हो सकता है। इस क्षेत्रमे गुमजी सदा सावधान रहे। वे अपने युगके सफछ और युग-निर्माता पत्रकार थे। उनकी पत्रकारितामें चारचांद इसि अरेर छग गये थे कि वे उस समयकी उप राजनीतिके किक थे। वे कोरे कछम तोड पत्रकार न थे, जो टकोंकी खातिर अपने विचारोंको बेचते है। जीवनका मूल्या-इन गुमजी रुपये पैसेसे न करते थे, वरन करते थे चरित्रगठन, कत्तंत्रय-परायणता, सचाई और सिक्रय ईमानदारीसे। उनकी छेखनी द्वारा देशकी आत्माकी अन्तर्ध्वनि—आजादीकी पुकार — छिपवद्ध होती थी। अहंकार, ढोंग और गुलामीके गढोंपर उनके छेख गोले उगला करते। जिस दिशामें उन्होंने छिखा उसमे एक नवीन जीवन और नई स्फूर्ति स्पन्दित होती थी।

उक्त बिखरे विचारों द्वारा इन पंक्तियोंका लेखक स्वर्गीय गुप्रजीको अपनी श्रद्धाञ्जलि उसी भांति अपित करता है, जेसे एक भक्त सूर्यको अर्घ्य देता है। आज देशकी वर्त्तमान स्थितिमें श्रष्टाचार और अनै-तिकताके तमतोममे उस आलोककी लाखों गुनी शक्तिमें आवश्यकता है, जिसको स्वर्गीय गुप्रजीने और स्वर्गीय गणेशजीने लोगोंको दिया था। उस महाप्राण आत्माको मेरी आन्तरिक श्रद्धानिवेदन।